# सित्पारी में अस्टिनिद्श

डॉ॰ माया ए॰ चैनानी

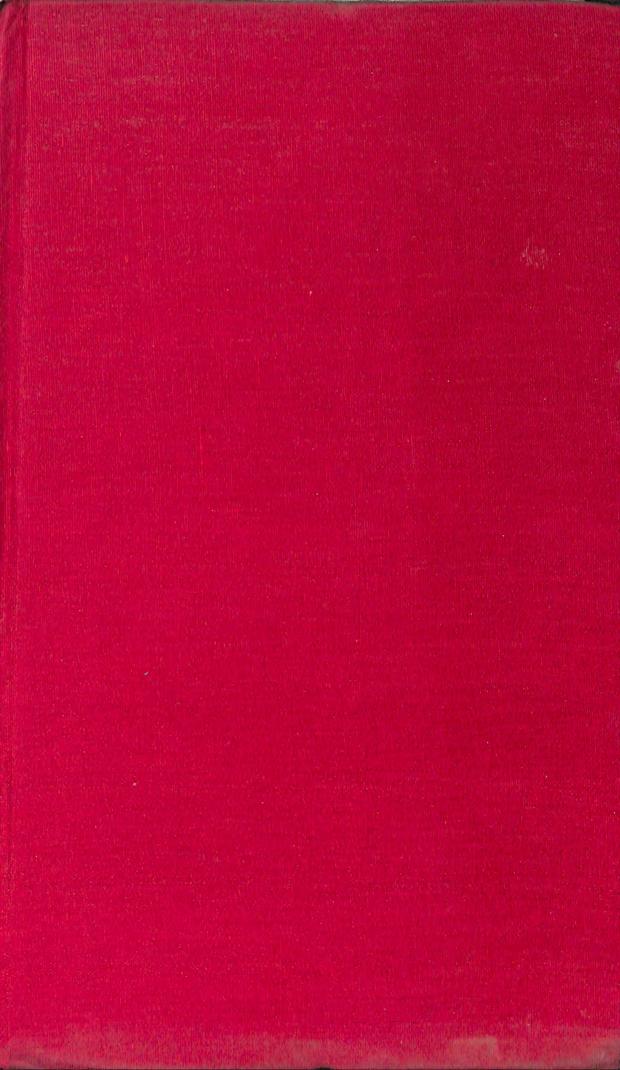



## धातुपाठों में अर्थनिर्देश

लेखि<mark>का</mark> डॉ॰ माया ए॰ चैनानी

विद्यानिधि प्रकाशन

#### प्रकाशक है

#### विद्यानिधि प्रकाशन

डी० १०/१५४८, खजूरी खास (समीप श्री महागौरी मन्दिर) दिल्ली-११००६४

वितरक: बुक्स एशियाटिका, RP/19, मौर्य एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-११००३४

**८** लेखिका

त्रथम संस्करण: १६६५

मूल्य : रु० ३००.००

#### मुद्रक:

चौहान प्रिन्टर्स, बी-७२/१६ ए, गली मन्दिर वाली, उत्तरी घोण्डा, दिल्ली-५३

#### समर्पण

पुज्या श्वश्रू (श्रीमती पुष्पा चैनानी), पति श्री अञ्चोक चैनानी, सायुष्मान् पुत्र अवि तथा आयुष्मती पुत्री अञ्जु को कार्तिक पूर्णिमा वि०स० २०५१ पर सादर, सस्नेह ।

## ......

्रा १ क्षेत्र हैं कही हमा के को है। यह भी महिला है कुछ १ दुर सामुद्र महिला है कि एक सामुद्र के कार्या के भारत मुख्य सामुद्र का सामुद्र के सामुद्र के

#### प्राक्कथन

डॉ॰ माया चैनानी द्वारा लिखित धातुपाठों में अर्थनिर्देश ग्रन्थ को विद्वानों से परिचित कराते हुए मुक्ते अत्यन्त प्रसन्तता हो रही हैं। डॉ॰ चैनानी ने बड़े श्रम एवं मनोयोग से इस ग्रन्थ को तैयार किया है। वस्तुतः यह दिल्ली वि॰ वि॰ की १६७७ में पी-एच्॰डी॰ उपाधि के लिये स्वीकृत शोधप्रबन्ध का प्रकाशित रूप है।

पाणिनीय अथवा अन्य आचार्यों के द्वारा प्रोक्त धातुपाठ यद्यपि पञ्चाङ्ग च्याकरण के अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है, पुनरिप धातुपाठों को विषय बनाकर किये गये शोध सीमित ही हैं।

प॰ भगीरथप्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित पाणिनीय घातुपाठसमीक्षा, घात्वर्थ-विज्ञानम् तथा (शोधलेख) अनेकार्था हि धातवः; अभिनवपाणिनि प० चारुदेव शास्त्रीविरचित (शोधलेख) पाणिनीये धातुपाठेऽर्थनिर्देश:, प॰ युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा प्रणीत काशकृतस्नधातुव्याख्यानम्, श्री जी०बी० पल्सुले का —द संस्कृत धातुपाठाजा—ए किटिकल स्टडी, श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा सम्पादित घातुप्रदीप, ह्<mark>विटनी का रुट्स वर्ब-</mark>फार्म्स एण्ड प्राइमरी डैरिवेटिव्स आदि कुछ गिने चुने कार्य ही इस क्षेत्र में हुए हैं। इनमें भी प० चारुदेव शास्त्री द्वारा लिखित शोधलेख पाणिनीये धातुपाठेऽर्थनिर्देशः प०भगीरथप्रसाद त्रिपाठी के धात्वर्थ-विज्ञानम् तथा लेख अनेकार्था हि घातवः प्रस्तुत विधा में हए महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। उन कार्यों में सीमित संकेतों के द्वारा व्यक्त भावों को विस्तार तथा विश्लेषणात्मक ढंग से व्यक्त करना एवं पाणिनीयेतर सभी धातुपाठों को अपने अध्ययन का विषय बनाना और यथाशक्य उपलब्ध मारतीय भाषाओं में तुलनात्मक अर्थविचार प्रस्तुत ग्रन्थ का अपना वैशिष्ट्य है। इतना ही नहीं, विदुषी लेखिका ने बोलचाल की कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगला, पञ्जाबी तथा सिन्धी भाषाओं में प्रयुज्यमान धातुओं के विविध रूपों को समभाने का भी प्रयत्न किया है।

प्राचीनतम धातुओं को अधुनातन प्रयोगों में खोजना, साथ ही अने क अप्रसिद्ध, अल्पप्रसिद्ध एवं अप्रचलित धातुओं के अर्थ एवं प्रयोगों की तर्कपूर्ण समीक्षा प्रस्तुत अध्ययन का वैशिष्ट्य है। मैं इसके लिये लेखिका को शुभाशी: एवं वर्धापन देता हूँ तथा प्रमु से प्रार्थना करता हूँ कि वे भविष्य में डॉ॰ माया चैनानी को और अनेक शोध-कार्यों को करने की प्ररोचना दें।

अवनीन्द्र कुमार प्रोफेसर संस्कृत विभाग, दिल्ली वि०वि० ng ville og skalende og fletter og skalende og fillet og skalende og fletter og fillet og fletter og fillet og Filmen og skalende og fillet o Filmen og skalende og fillet o

The state of the s

orang galama.

मार्थित कि महारा रिकामि कि विकित

## भूमिका

प्रत्येक व्विन, जिसे हम व्याकरणशास्त्र में शब्द के अभिधान से प्रकट करते हैं, अपने में एक अर्थ, भाव या विचार रखती है। शब्द का वह अर्थ ही उसका सार या आत्मा है। जिस प्रकार अतिशय प्रयोग में आने से मुद्रा या सिक्के घिसते और अपने स्वरूप में परिवर्तन पाते हैं, उसी प्रकार किसी भी भाषा के शब्द एवं उनके अर्थ घिसते-घिसते बदलते रहते हैं। इतना अवश्य है कि भाषा में होने वाला यह परिवर्तन मुद्रा की अपेक्षा शनै: शनै: होता है। लेकिन जिस प्रकार से वायु या जल का प्रवाह अवस्त्र नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार प्रचलन में होने वालो भाषा के प्रवाह को भी रोकना सहज नहीं है। भाषा में होने वाले ये परिवर्तन वाक्य के प्रत्येक अङ्ग (कर्त्नू, कर्म, क्रिया आदि) को समान रूप से प्रभावित करते हैं; इसलिये यह स्वाभाविक है कि धातुओं में होने वाले अर्थों में परिवर्तन तज्जन्य शब्दों को भी उस आधार पर एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करे। इससे सहज हो अनुमान लगाया जा सकता है कि धातुओं और उनके अर्थों का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन अपने आप में पर्याप्त महत्व एवं रुचि का विषय है।

एम्०ए० के पाठ्यक्रम में निर्धारित भाषाविज्ञान के एक प्रकरण 'अर्थ-विज्ञान' को पढ़ते हुए अर्थ की परिवर्तनशीलता पर कार्य करने की रुचि हुई और यह मेरा सीभाग्य था कि मुभे धात्वर्थनिर्देश पर काम करने का अवसर मिला।

'धातुपाठों में अर्थनिर्देश' ग्रन्थ २६४ घातुओं के अर्थ-विचार-निर्णय पर एक प्रयास है। इस ग्रन्थ में पाणिनीय, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम और कविकल्पद्रुम धातुपाठ एवं पाणिनीय धातुपाठ पर आधारित क्षीर-तर्राणिणी, धातुप्रदीप, सिद्धान्तकौमुदी, प्रक्रियाकौमुदी, रूपावतार, दैवम् ग्रन्थों में निद्धिट अर्थों का तुलनात्मक अध्ययन एवं उनकी समीक्षा की गई है। पाणि-नीय धातुपाठ की विस्तृत व्याख्या के लिए माधवीय धातुवृत्ति ही वर्तमान काल में सर्वाधिक प्रामाणिक एवं स्पष्ट ग्रन्थ प्रतीत होने से उसे ही आधार बनाया है। धातुओं का वर्गीकरण पाणिनीय गणानुसार है। 'धातुपाठों में अर्थनिर्देश' एक आलोचनात्मक निबन्ध है। इस ग्रन्थ का लक्ष्य अस्पष्ट घात्वर्थों को स्पष्ट करना है। १००० घातुएँ अस्पष्टार्थ एवं घात्वर्थभेद के अन्तर्गत आती हैं। साहित्य में २६४ घातुओं के सम्बन्ध में प्रमाण मिले है, अतः उन्हीं घातुओं को यहाँ लिया गया है। घात्वर्थनिर्देश जिन जिन प्रकारों से किया गया है, उनके उदाहरण देते हुए प्रत्येक प्रकार की प्रतिशत संख्या दिखाई गई है। किस घातुपाठ में कौन सी विशेषता है? क्या सभी प्रकार उचित घात्वर्थवोध में समर्थ हैं, यदि नहीं, तो किस प्रकार से घात्वर्थनिर्देश होना चाहिये था, इन सब बातों पर विचार किया है। घातुपाठों में जहाँ-जहाँ घात्वर्थभेद है, उस विशिष्ट घात्वर्थ के प्रचलन में प्रमाण खोजने का यत्न किया है। घात्वर्थों के स्पष्टीकरण (अर्थनिर्णय) के लिए यथासम्भव उपलब्ध संस्कृत साहित्य को देखने का प्रयत्न किया है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदाङ्ग, उपनिषद् एवं लौकिक संस्कृत साहित्य से कम्पूर्वक उदाहरण देने का प्रयास रहा है। पाणिनि से पूर्ववर्त्ती साहित्य से अधिकाधिक उदाहरण खोजने का प्रयत्न किया है। यदि पूर्ववर्त्ती साहित्य से अधिकाधिक उदाहरण खोजने का प्रयत्न किया है। यदि पूर्ववर्त्ती साहित्य में उदाहरण उपलब्ध नहीं हुए तब उत्तरकालीन साहित्य को भी खोजने का प्रयत्न किया है।

संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त हिन्दी, प्राकृत, मराठी, कन्नड़, बंगला, पंजाबी, सिन्धी मापाओं से भी यत्र तत्र यथाशक्य घात्वर्थों की पुष्टि का प्रयास किया है। पंजाबी और सिन्धी भाषा की अपेक्षा मराठी, कन्नड़ और बंगला भाषा में उन्हीं अर्थों में संस्कृत शब्दों का प्रयोग अधिक है।

प० भगीरथप्रसाद त्रिपाठीकृत 'पाणिनीय धातुपाठ-समीक्षा' तथा 'धात्वर्यविज्ञानम्', प० चारुदेवकृत 'पाणिनीय धातुपाठऽर्थनिद्दाः' लेख तथा 'व्याकरणचन्द्रोदय', डाॅ० पलसुले का 'द संस्कृत धातुपाठाज—ए किटिकल स्टडी' एतद्विपयक अद्यावधि प्रकाशित कार्य हैं। 'धात्वर्थविज्ञानम्' शोधप्रबन्ध में केवल
५७ धातुओं की अनेकार्थता एवं उपसर्ग द्वारा अर्थ की परिवर्तनशीलता पर
विचार किया है। उन ५७ धातुओं में से ७ धातुओं पर प्रस्तुत ग्रन्थ में भी
विचार किया है। पाणिनीय धातुपाठ-समीक्षा' में घात्वर्थों के प्रयोग
बहुत कम दिखाये गये हैं; कई धात्वर्थ ऐसे हैं, जिनकी पुष्टि में प्रमाण उपलब्ध हैं; किन्तु 'पाणिनीय धातुपाठसमीक्षा' में उनका उल्लेख नहीं किया
गया। उनके अतिरिक्त प्रयोग संस्कृत और प्राकृत भाषा से दिखाये गये हैं,
मराठी, वंगला, कन्नड़, पंजाबी, सिन्धी भाषाओं का विवेचन वहाँ नहीं है।
डाॅ० पलसुले के शोध-प्रवन्ध में धातुपाठों के स्वरूप का अधिक विवेचन किया
गया है। धात्वर्थनिर्देश की शैली पर स्वल्प चर्च की गई है। धात्वर्थ-

निर्देश की शैली के जिन प्रकारों की उन्होंने चर्चा की है, उनसे नितान्त भिन्न प्रकारों का प्रस्तुत निबन्ध में निर्देश किया गया है। अतः 'धातुपाठों में अर्थ-निर्देश' ग्रन्थ में प्रस्तृत सामग्री एक मौलिक विनम्न प्रयास है।

'काशकृत्स्न धातुपाठ' पर आज टीकाकार चन्नवीरकृत व्याख्या उपलब्ध है। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि चन्नवीर टीकाकार ने काशकृत्स्निर्विष्ट धात्वर्थ की व्याख्या न कर कन्नड़ प्रदेश में प्रचित्त अर्थ में धातु की व्याख्या की है। २६४ धातुओं में से जहाँ-जहाँ प्रतीत हुआ वहाँ-वहाँ चन्नवीरकृत टीका से असहमित भी प्रकट की है। धातुओं के चुनने का माध्यम भिन्न होने से चन्नवीरकृत टीका पर गहन अध्ययन नहीं किया गया है; इस क्षेत्र में और अधिक शोध-कार्य किया जा सकता है। प्रत्येक धातु की चन्नवीरकृत व्याख्या को लेकर कन्नड़ भाषा से तुलनात्मक अध्ययन कर वास्तविक निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है।

इस ग्रन्थ को लिखने में मैं सर्वाधिक कृतज्ञता के साथ जिनका नाम स्मरण कर सकती हूँ वे ऋषिकल्प विद्यावयोवृद्ध (अब स्व०) प० चारुदेवजी शास्त्री एवं माननीय प्रो० अवनीन्द्र कुमार हैं; जिनकी सतत प्रेरणा, अनुकम्पा और कुशल निर्देशन ने मेरा मार्ग-दर्शन किया। लिखने में उठने वाली प्रत्येक ग्रन्थि, शंका का निवारण किया। मैं उनके प्रति विनयावनत हूँ। आद० प्रो० अवनीन्द्रकुमार ने प्राक्कथन लिखकर जो स्तेह मुक्ते दिया है, मैं उससे अत्यन्त उपकृत एवं गौरवान्वित हूँ।

मैं अनेक विद्वानों और संस्थाओं के प्रति आभार प्रकट करती हूँ, जिन पर निर्भर रहकर मुक्ते विचारों एवं सामग्री के क्षेत्र में पर्याप्त सहायता मिली है। उनमें से कितपय सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची में उल्लिखित हैं; पुनरिप अनेक ऐसे भी हैं, जिन्होंने मेरे विचार और प्रगाली को बनाने में पर्याप्त सहायता दी है, उनके प्रति मैं सर्वाधिक आभारी हैं।

संस्कृत व्याकरण-शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान् प० युधिष्ठिर मीमांसक, डॉ॰ गौरीनाथ शास्त्री, डॉ॰ रामसुरेश त्रिपाठी, डॉ॰ एस्॰डी॰ जोशी एवं डॉ॰ किपलदेव द्विवेदी के ग्रन्थों से मुक्ते बहुत लाभ हुआ है, उनके प्रति मैं श्रद्धा-सुमन अपित करती हूँ।

इस ग्रन्थ के निर्माणकाल में डॉ०विजयपाल जी, आ०पाणिनि महाविद्यालय, बहालगढ़ ने बड़े स्नेह से मेरी सहायता एवं दिशानिर्देश किया, मैं हृदय से उनकी आभारी हूँ। सम्भव है, उनके सुभावों के अभाव में यह ग्रन्थ कुछ भिन्न-रूप में होता।

संस्कृत विमाग, दिल्ली वि०वि० के आचार्य एवं पूर्व अध्यक्ष प्रो० सत्यव्रत

शास्त्री, प्रो॰ रिसकबिहारी जोशी, प्रो॰ सत्यकाम वर्मा, प्रो॰ वाचस्पति उपाध्याय, वर्तमान में कुलपित श्री लालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली तथा डॉ॰ राजेन्द्र कुशवाह के अनेकविष्य वैदुष्यपूर्ण सुक्तावों से मैं अनुगृहीत हूँ।

मेरे पूज्य पिताजी, जो अब स्वर्गस्थ हैं तथा मेरी स्नेहिल माँ का वरद हस्त प्रत्येक पग पर मेरी शोधयात्राओं में मेरे साथ रहा है। उनसे उर्ऋण होनासम्भव भी नहीं है, शायद ऋणी रहने में ही मेरा गौरव है। अवसाद के अनेक क्षणों में मेरा मनोबल बढ़ाने वाली भ्रातृजाया आद० शोभा ए० कुमार को भी मैं सादर सप्रेम स्मरण करती हूँ।

संस्कृत अध्ययन की प्रेरक शोभना दीदी को मैं सादर स्मरण न करूँ तो यह मेरी धृष्टता होगी। उनकी प्रेरणा के अभाव में, मैं सम्भवतः संस्कृत से भिन्न किसी क्षेत्र में होती।

मेरी मित्रों सुश्री कमला, आभा माथुर, एनाक्षी चटर्जी तथा डॉ॰ मिथिलेश चतुर्वेदी को सप्रेम स्मरण करती हूँ। विषय को पूर्ण बनाने में इनका सहयोग स्तुत्य है।

इस कार्य को प्रकाशित रूप में लाने की प्रेरक आत्मजाकल्पा कु० शालिनीः पुञ्जानी को मेरा स्नेहाशीः। प्रमु उसे अनामय, यशस्वी दीर्घजीवन दें। कार्य के १७ वर्षों के बाद बिना उसकी प्ररोचना के यह ग्रन्थ निश्चयेन अप्रकाशितः ही रह जाता।

दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय, पुरातत्त्व सर्वेक्षण पुस्तकालय, ब्रह्मदत्तः जिज्ञासु शोध संस्थान, बहालगढ़ का मैंने भरपूर उपयोग किया। श्री मगवतः साही ने पुस्तकों के खोजने में पर्याप्त सहायता की, मैं इन सबके प्रतिः आभारी हूँ।

विद्यानिधि प्रकाशन के अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ तिवारी को मैं हृदय से धन्यकाद देती हूँ, जिनके उत्साह से यह ग्रन्थ प्रकाशन में आया।

कात्तिक पूर्णिमा वि०स० २०५१ —माया ए० चैनानी

## विषय-सूची

|    | प्राक्तथन                                         | vi        |
|----|---------------------------------------------------|-----------|
|    | भूमिका                                            | vii       |
| ₹. | घातुपाठों का स्वरूप और प्रवचन                     | 8         |
| ₹. | घात्वर्थंनिर्देश की परम्पर <mark>ा</mark>         | २६        |
| ₹. | घातुपाठों में घात्वर्थनिर्देशशैली और उसकी समीक्षा | ३६        |
| ٧. | समानार्थंक घातुओं के विशिष्ट अर्थ का विवेचन       | <b>£3</b> |
| ሂ. | घातुपाठों में घात्वर्थभेद                         | २०६       |
| ₹. | उपसंहार                                           | ३०३       |
|    | परिशिष्ट (अधीत घातुओं की अकारादि क्रम से सूची)    | ३०४       |
|    | सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची                               | 388       |

The state of the s

#### प्रथम अध्याय

## धातुपाठों का स्वरूप और प्रवचन

#### व्याकरण का स्वरूप-

सहस्रों वर्ष पूर्व संस्कृत साहित्य के इतिहास में व्याकरण-शास्त्र रूपी एक ऐसा महत्वपूर्ण अनुसन्धान हुआ, जिससे भाषा का अध्ययन अत्यन्त सुगम हो गया। महाभाष्य के परपशाह्निक से पहले की स्थिति का पर्याप्त संकेत मिलता है, जब शब्दों का ज्ञान कराने के लिए प्रतिपदपाठ किया जाता था, एक-एक शब्द को लेकर शब्दार्थ-ज्ञान कराया जाता था, किन्तु वह ज्ञान भी अपूर्ण रह जाता था, क्योंकि मनुष्य की आयु तो १०० वर्ष है; और इतने अल्पकाल में प्रतिपदरीति से विशाल शब्द-समुदाय के अर्थ का ज्ञान सम्भव नहीं। इस दुक्हता को समभकर शब्द-विश्लेषण-पद्धति प्रारम्भ हुई, अर्थात् शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना की गई। तैतिरीय संहिता में कहा गया है—

"वार्ग्व पराच्यव्याकृतावदत्। ते देवा इन्द्रमबुवन्, इमां नो वाचं व्या-कुर्विति .....तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्।"

"वाणी पुराकाल में अव्याकृत-(व्याकरण-सम्बन्धी प्रकृति-प्रत्ययादि संस्कार से रहित अखण्ड पदरूप) बोली जाती थी। देवों ने इन्द्र से कहा कि इस वाणी को व्याकृत करो। इन्द्र ने उस वाणी को मध्य से तोड़कर व्याकृत (प्रकृति-प्रत्ययादि-संस्कार से युक्त) किया।"

शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय के विभाग करने का कार्य व्याकरण का है—

१. वृहस्पितिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच—महा०पस्पशा०
दिव्यं वर्षसहस्रमिन्द्रो बृहस्पतेः सकाशात् प्रतिपदपाठेन शब्दान् पठन् नान्तं जगामेति—प्रक्ति०कौ० १।७

२. ६।४।७।

'व्याक्रियन्ते ज्ञब्दा अनेनेति व्याकरणम्।'' ज्ञब्दार्थबोध में लाघव के लिए ज्ञब्दों में प्रकृति-प्रत्यय-विभाग किया गया है।' कुमारिलभट्टकृत तन्त्रवार्तिक<sup>3</sup> में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है—

> "प्रकृतिप्रत्ययानन्त्या यावन्तः पवराशयः, लक्षणेनानुगम्यन्ते कस्तानध्येतुमर्हति।"

कोष आदि की शक्ति व्याकरण की अपेक्षा अल्प है; क्योंकि कोष में जितने शब्दों का संकलन है, केवल उन्हीं शब्दों का ज्ञान हो सकता है; किन्तु व्याकरण की अन्वाख्यान पद्धति से, उत्सर्ग और अपवाद सूत्रों की रचना से साधु-असाधु सभी शब्दों का ज्ञान अल्प समय में हो जाता है। व्याकरण-शास्त्र यास्क से पूर्व ही अपने पूर्ण रूप में विद्यमान था। गोपथ ब्राह्मण का यह उद्धरण—

"ओंकारं पृच्छामः, को धातुः, कि प्रातिपदिकं, कि नामाख्यातम्, कि लिङ्गं, कि वचनं, का विभिन्तः, कः प्रत्ययः, कः स्वर उपसर्गो निपातः, कि वै व्याकरणं, को विकारः, को विकारो, कित मात्राः, कित वर्णाः, कत्यक्षराः, कित पदाः, कः संयोगः, कि स्थाननादानुष्रदानानुकरणम्"

व्याकरण शास्त्र की प्राचीनता को सिद्ध कर रहा है।

व्याकरण वेदार्थवोध में सहायक है। वेद शब्दमय हैं, और व्याकरण शब्द का ही संस्कार करता है, अतः वाक्यपदीय में कहा भी गया है—

"प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुर्ध्याकरणं बुधाः।" निघण्टु और निरुवत भी वेदार्थवोध में सहायक हैं, किन्तु प्राथमिकता व्याकरण को दी गई है। निघण्टु एक प्रकार का वैदिक कोष है, जिसमें कठिन वैदिक पदों का अर्थनिर्देश किया गया है। अर्थनिर्देश करना कोष का कार्य है, व्याकरण का नहीं। ये व्याकरण का कार्य अमुक धातु में अमुक प्रत्यय लगने से शब्द का यह रूप वनेगा, अर्थात्

१. महा० पस्पशा०

२. नागेश ने लघुमञ्जूषा में लिखा है—तत्र प्रतिवाक्ये सङ्केतग्रहासम्भवात्त-दन्वाख्यानस्य लघूपायेनाशक्यत्वाच्च कल्पनया पदानि प्रविभज्य पदे प्रकृति-प्रत्ययभागकल्पनेन कल्पिताम्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यां तदर्थविभागं शास्त्रमात्र-विषयं परिकल्पयन्ति स्म आचार्याः —स्फोटनिरूपणम्, पृ० ५

३. जैमिनि-मीमांसा-दर्शन, १।पृ० २७६

<sup>8. 8128</sup> 

प्र. न त्वर्थे नियोगः क्रियते -- महा०प्र० ४।१।६०

शब्द की सिद्धि करना है। शिष्ट-प्रयुक्त शब्दों का अन्वाख्यान करना व्याकरण का कार्य है 3, अतः कोष और व्याकरण में अन्तर है । व्याकरण-शास्त्र लोक-प्रसिद्ध शब्दों का ही अन्वाख्यान करता है, अप्रयुक्त या अपूर्व शब्दों पर विचार नहीं करता। वैयाकरण उन्हीं शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना करते हैं, जिनमें किया प्रत्यक्ष होती है, किन्तु नै इक्त अतिपरोक्ष शब्दों में भी घातु और प्रत्यय की कल्पना करते हैं; 3 इसके विपरीत वैयाकरण ऐसे स्थलों को अव्युत्पन्न प्रातिपदिक कहकर छोड़ देते हैं। नैरुक्त अर्थ को दृष्टि में रखकर शब्द की सिद्धि करते हैं। उदाहरणार्थ 'होतृ' शब्द को लीजिये, जिसका अर्थ है— होता (ऋत्विज्) । होता का कार्य मन्त्रों से स्तुति कर देवताओं का आह्वान करना है। वैयाकरण होत शब्द की सिद्धि 'ह' धातु में तुच प्रत्यय से करते हैं, किन्तु नैरुक्त होतृ शब्द की सिद्धि हवे धातु से करते हैं; क्योंकि हु धातु के अर्थ (दान और आदान) होता के कार्य से साम्य नहीं रखते । चूँकि 'ह्वेज्' घातु का अर्थ भी आह्वान करना है, और होता का कार्य भी आह्वान करना है, अतः अर्थसाम्य को द्िट में रखकर नैरुक्त 'होत्' शब्द की सिद्धि ह्वेज् धातु से करते हैं। उनका यह सिद्धान्त है - 'अर्थनित्यः परीक्षेत, न संस्कारमाद्वियेत' । नैरुक्तों को इस बात की चिन्ता नहीं होती कि व को उ कैसे हुआ, ग को प कैसे हुआ, व्याकरण-शास्त्र का सूत्र उसमें घटेया न घटे, वे किसी न किसी तरीके से शब्द की सिद्धि कर देते हैं, जबकि वैयाकरणों का उद्देश्य ही शब्द का संस्कार करना है, लोक-प्रचलित शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना कर शब्दों के साधूतव का प्रतिपादन करना है।

प्रकृति-स्वरूप और उसका महत्व (विकास की अवस्थाएँ)-

प्रकृति से तात्पर्य शब्द का मूल भाग है, जिसे दूसरे शब्दों में घातु कहते हैं। घातु आज उपसर्ग, विकरण, प्रत्यय-रहित शब्द का मूल भाग है। प्राचीन

१. शिष्टप्रयोगानुविधायि इदं शास्त्रम् —महा०दीपिका, पृ० १२६

२. सिद्धानां च शब्दानां संकरिनरासाय अन्वाख्यानं कियते, न त्वप्रयुक्तापूर्व-शब्दव्युत्पादनाय — महा०प्र० ३।१।८

३. तद्येषु पदेषु स्वर-संस्कारौ समधौ प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्यातां तथा तानि निर्ज्ञ्यात् । अथानिन्वितेऽर्थेऽप्रादेशिके विकारेऽर्थनित्यः परीक्षेत केन-चिद् वृत्तिसामान्येन अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवर्णसामान्यान्तिर्ज्ञ्यात् । न त्वेव न निर्ज्ञ्यात् —निरु० २।१

४. २११ निरु०

समय में प्रकृति (धातु) निश्चित रूप से इस स्वरूप में नहीं थी। कण्ड्वादिगण में पठित शब्दों एवं नाम-धातु-प्रिक्तया पर यदि आलोचनात्मक दृष्टिपात किया जाये, तो धातु की प्राचीन स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाती है कि उस समय तक ही शब्द से धातुरूप, सुवन्त-रूप, तद्धित-रूप, कृदन्त-रूप और निपात-रूप अव-यव सिद्ध किये जाते थे। कण्ड्वादिगण में पठित उपस् शब्द के प्रचलित उपस्यति, उपाः, उपसौ, उपसिता, उपस् आदि तिङन्त, सुवन्त, कृदन्त और निपात रूप इस स्थिति के संकेत हैं। अश्वीयति, गर्दभीयित नामधातुप्रक्रिया भी इस तथ्य को पुष्ट करती हैं कि प्रातिपदिक से आख्यात रूप बना लिये जाते थे। शब्दों की इस प्राचीन स्थिति को समफ लेने पर यह अनायास ही सिद्ध हो जाता है कि उस समय तिङन्त रूप ही धातु कहलाता था; क्योंकि तिङन्त, सुवन्त विभिक्तियों से रहित होने पर वही एकमात्र शब्द निपात कहलायेगा, और तिङ् विभिक्तियों से युक्त होने पर वह शब्द धातुवाच्य था। निघण्टु और निष्कृत शास्त्र इस तथ्य को और अधिक सबल बना देते हैं, क्योंकि निरुक्त में आख्यात शब्द भी धातु के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—-

"नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नै रुक्तसमयश्च"

एक अन्य स्थल पर घातु पद 'आख्यात' रूप के लिए प्रयुक्त हुआ है—
''गतिकर्माण उत्तरे धातवो द्वाविशशतम् ।''
''ऐश्वर्य-कर्माण उत्तरे धातवश्चत्वारः ।''

यहाँ गत्यर्थक आदि धातुओं के उदाहरण के रूप में तिङन्त रूप ही दिखाये गये हैं, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि एक समय में तिङन्त रूप ही धातु-वाच्य था । इसके अतिरिक्त उस समय उपसर्गों की पृथक् सत्ता नहीं थी, वे धातुओं के ही अवयव थे, धातुपाठ में उपलब्ध संग्राम, वीर, निवास आदि धातुएँ इस तथ्य की परिचायक हैं।

धीरे-धीरे उपसर्ग और प्रत्ययों की पृथक् सत्ता स्वीकार की गई, किन्तु विकरण धातु का ही अंग माने जाते थे, व्याकरण-शास्त्र में प्रचलित सार्वधातुक

 <sup>₹18</sup> 

२. महा० ३।३।१ में भी कहा गया है— नाम च धातुजमाह निरुक्ते, ज्याकरणे शकटस्य च तोकम्।

३. निरु० ३।२

४. वही

पलसुले-—द संस्कृत घातुपाठाज, ए क्रिटिकल स्टडी, पृ० १०

और आर्धधातुक संज्ञाएँ प्रमाण-स्वरूप हैं। सार्वधातुक और आर्धधातुक से तात्पर्य आज धातुओं के पश्चात् आने वाले प्रत्यय हैं। लट्, लोट् लङ्, और विधिलिङ् लकार ही सार्वधातुक माने जाते हैं, और अन्य आर्धधातुक। ये संज्ञाएँ ऐसी स्थिति को द्योतित कर रही हैं, जब 'भव' धातुवाच्य था, अर्थात् जिनमें अकार का लोप नहीं होता वे सार्वधातुक कहलाते होंगे, और भू आदि जिनमें अकार का लोप हो जाता है, वे आर्धधातुक कहलाते होंगे।

अन्त में ऐसी स्थिति भी आई जब वैयाकरणों ने छानवीन से शब्द के मूलरूप को पहचाना । विकरण, उपसर्ग, प्रत्ययों की पृथक् सत्ता स्वीकार की गई, और आज वैयाकरणों की इस पारभेदिक दृष्टि से शब्द की आन्तरिक रचना और उसके लचीले विकास को आर-पार देखने की शक्ति प्राप्त होती है। धातुस्वरूप में यह परिवर्तन बहुत मन्द गित से हुआ देखते हैं।

इन घातुओं को संग्रह कर उन्हें जिस रूप में निबद्ध किया गया, उसे आज धातुपाठ कहते है। धातुपाठ व्याकरण-शास्त्र का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। धातुपाठ आदि अंग शब्दानुशासन के लिए माने जाते हैं। आज से पर्याप्त पहले धातुपाठ आदि अंग शब्दानुशासन के अत्तर्गत ही थे, किन्तु उत्तरकाल में मनुष्यों की स्मरणशक्ति तथा आयु में ह्रास के कारण एवं शब्दानुशासन के लाघव के लिए धातुपाठ आदि खिलपाठों को शब्दानुशासन से पृथक् किया गया।

धातुपाठ चूंकि व्याकरणशास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है, अतः यह निश्चित है कि जिस-जिस वैयाकरण ने व्याकरण ग्रन्थ का प्रवचन किया होगा, उस-उस ने धातुपाठ का भी प्रवचन किया होगा, किन्तु आज केवल आठ धातुपाठ उपलब्ध हैं। नाम इस प्रकार हैं—

पाणिनीय, चान्द्र, जैनेन्द्र, काञ्चहत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम और <mark>कवि-</mark>

कल्पद्रुय धातुपाठ ।

चान्द्र आदि धातुपाठ पाणिनीय धातुपाठ से परवर्ती होने के कारण पाणि-नीय धातुपाठ पर ही मुख्य रूप से आधारित है; किन्तु कहीं कहीं उनमें पाणिनीय धातुपाठ से अन्तर भी देखा जाता है, अतः प्रस्तुत ग्रन्थ में अध्ययन का प्रमुखतया आधार पाणिनीय धातुपाठ ही होगा।

१. पलसुले—द संस्कृत घातुपाठाज, ए क्रिटिकल स्टडी, पृ० ११

२. काशि॰ न्यास—खिलपाठो धातुपाठः, पृ॰ २११ (१।३।२)
पदमञ्जरी—खिलपाठो धातुपाठः, प्रातिपदिकपाठो वाक्यपाठश्च ।'
—पृ॰ २१३ (१।३)

३. मीमांसक, संब्व्याव्झाव इतिव २।३

### पाणिनीय धातुवाठ---

पाणिनीय धातुपाठ की रचना सूत्रपद्धति से की गई है। जिस प्रकार पाणिनि के शब्दानुशासन में विधि, निषेधादि अनेक प्रकार के सूत्र अनुवृत्ति से बंधे हुए हैं, उसी प्रकार पाणिनीय धातुपाठ में भी हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दिखाना पर्याप्त होगा, जैसे—भू सत्तायाम्' (विधि), न कम्यमिच-याम्' (निषेध), राधोऽकर्मकाद् बृद्धावेव (नियम), स्वादय ओदितः' (अतिदेश) घटादयो मितः' (संज्ञा), अदन्ताः (अधिकार)। इन सूत्रों में अनुवृत्ति के अनुकर्षण के लिए 'च' का प्रयोग भी किया गया है। विकल्प-विधान के लिए 'वा' (आधृषाद् वा —चुरा०) , विभाषित' (शक विभाषितो मर्षणे-दिवा०) आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अन्तर्गणों की समाप्ति 'वृत्' शब्द से दर्शाई गई है। मित् संज्ञा के सूत्रों की रचना कुछ विचित्र है। उदाहरणार्थ—

जनीजृष्क्तसुरञ्जोऽमन्ताइच<sup>ः</sup> (प्रथमान्त), ज्वलह्वलह्वलनमामनुपसर्गाद्वा<sup>३</sup> (पञ्चम्यन्त)

घात्वर्थनिर्देशक सूत्रों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है (१) अधिकांश सूत्रों में विभिक्तरहित एक या अनेक धातु को पहले रख कर एक या अनेक सप्तम्यन्त पद से अर्थ दर्शाया गया है। प्रायः धातु अविभिक्तिक हैं, परन्तु कुछ सूत्रों में सिवभिक्तिक भी हैं, जैसे राधोऽकर्मकाद् वृद्धावेव १३ (दिवा०), भुवोऽवकल्कने १२ (चुरा०), कृपेस्तादर्थ्ये १३ (चुरा०)। (२) कुछ सूत्रों में पहले एक या अनेक अर्थ रखकर सिवभिक्तिक धातु को रखा गया है, जैसे मारणतोषणिनशामनेषु ज्ञा १ (ध्वा०), कम्पने बिलः १४ (भ्वा०), जिह्लोन्मन्थने लिडः १६ (भ्या०)। (३) कुछ सूत्रों में पदों का कम है—उपसर्ग (पञ्चम्यन्त),

| ?. | पा०घा० | १११ |
|----|--------|-----|
|----|--------|-----|

३. ४।७६

अनित्यण्यन्तत्वार्थम्पञ्चमी

क्षीर० १०।१८५:

४. ६।४४२

<sup>19. 801200</sup> 

६. ११५४३

११. ४।७६

१३. क्षीर० १०।१८६

२. १।५४६

४. ४।३२

६. १०।२४३

<sup>5.</sup> ४I5३

१०. ४।७६

१२. १०1१=२

१४. क्षीर० १।५३५

१६. १।५३८

१४. १।५३६

धातु (विभिक्तरिहत), अर्थनिर्देश। जैसे आङ: शासु इच्छायाम्' (अदा०), अनौ रुच कामे<sup>२</sup> (दिवा०)।

कुछ घातुओं का पाठ एक से अधिक गणों में किया गया है। इसके मुख्यतः तीन कारण हैं। प्रथम—समान अर्थ किन्तु रूपभेद, जैसे पुष पुष्टी-अपोषति (भ्वा०) पुष्यति (दिवा०), पुष्णाति (कचा०)। द्वितीय—अर्थभेद तथा रूपमेद, जैसे विद<sup>४</sup>—वेत्ति (अदा०), विद्यते (दिवा०), विन्ते (६घा०)। तृतीय—स्वरभेद, जैसे पद्लृ<sup>४</sup>—सीदित (भ्वा०) आद्युदात्त, सीदित (तुदा०) मध्योदात्त।

पाणिनीय धातुपाठ में कुल १६०५ धातुएँ हैं, और इन धातुओं का दस गणों में विभाजन किया गया है। गणों का नामकरण उसमें आने वाली प्रथम धातु के आधार पर है।

भ्वादिगण<sup>६</sup> में **१**०१० घातुएँ पढ़ी गई हैं, और इस गण में पठित घातुओं की यह विशेषता है कि इनसे पर शप् विकरण लगता है।

अदादिगण में ७१ धातुएँ हैं, और इस गण में पठित धातुओं से शप् विकरण का लोप हो जाता है।

जुहोत्यादिगण में २४ घातुएँ हैं, और इस गण में पठित <mark>घातुओं से पर</mark> शप् का लोप एवं घातु को द्वित्व होता है।

दिवादिगण<sup>°</sup> में १३७ धातुएँ हैं, और 'श्यन्' विकरण<sup>°°</sup> लगता है । स्वादिगण<sup>°°</sup> में ३४ धातुएँ हैं, और 'श्नु' विकरण लगता है । तुदादिगण<sup>°२</sup> में १५४ धातुएँ है, एवं 'श' विकरण लगता है ।

<sup>8. 318</sup>X

२. ४।६६

३. ११४४१, ४१७८, ६१६१

४. २१६६, ४१६६, ७११७

४. १।४६३, ६।१३४

६. कर्तरि शप् ३।१८३

७. अदिप्रमृतिभ्यः शपः (२।४।७२) लुक् स्यात्।

जुहोत्यादिभ्यः इलुः (२।४।७)

दिवादिभ्यः श्यन् (३.१.६६)

१०. पाणिनीय व्याकरण में श्यन्, श्नु, श, श्नम्, उ, श्ना विकरण शप् विकरण के अपवाद हैं ; शप् विकरण का बाध करते हैं।

११. स्वादिभ्यः इनुः ३।१।७३

१२, रुघादिभ्यः श्नम् ३।१।७८

रुघादिगण° में २५ घातुएँ हैं. एवं 'श्नम्' विकरण लगता है। तनादिगण³ में १० घातुएँ हैं, और 'उ' विकरण लगता है। ऋचादिगण³ में ६० घातुएँ हैं, इनमें 'श्ना' विकरण लगता है। चुरादिगण४ में ३८० घातुएँ हैं, और इनसे (स्वार्थ में) शप् के साथ पिच्' विकरण होता है।

इन गणों में अन्तर्गण भी हैं—

5

चुतादिगण-७४१ से ७६३ तक घातुएँ चुतादिगण के अन्तर्गत आतीं हैं। चुतादिगण में ही एक अन्य 'वृत्-गण' अन्तर्गण है, यह वृत् गण ७५६ से ७६३ तक है। चुतादिगण में पिठत घातुओं की यह विशेषता है कि लुङ् के स्थान पर परस्मैपद-संज्ञक प्रत्यय विकल्प से होते हैं। वृतादिगण में पिठत घातुओं से परे सकारादि आर्घघातुक को इट् आगम नहीं होता। लृट् और सम् के विषय में परस्मैपद-संज्ञक प्रत्यय विकल्प से होते हैं।

घटादिगण ७६३ से ५२२ तक है। इस गण में पठित धातुओं की मित् संज्ञा होती है, और मित् संज्ञा का फल विच् प्रत्यय पर में रहते उपधावृद्धि के बाद हस्व प्रयोजन है, और चिण्या णमुल्पर में रहते विकल्प से दीर्घ होता है।

फणादिगण द२२ से द२८ तक है। फणादि धातुओं को कित् लिट् और सेट्थल् पर रहते विकल्प से एत्व और अभ्यास-लोप होते हैं।

ज्वलादिगण <sup>9°</sup> ८३२ से ८६२ तक है। ज्वलादि धातुओं में, उपसर्ग-रहित प्रयोग होने पर, विकल्प से ण प्रत्यय लगता है। ज्वलादिगण में पठित धातुओं की मित् संज्ञा होती है।

१. तनादिकुञ्भ्य उः ३।१।७६

२. क्यादिभ्यः इना ३।१।८१

३. सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच् ३।१।२५

४. द्युद्म्यो लुङि २।३।६१

प्र. वृद्भ्यः स्यसनोः १।३।६२, न वृद्भ्यश्चतुभ्रयः ७।२।५६

६. घटादयो मितः; मितां ह्रस्वः ६।४।६२

७. फणाञ्च सप्तानाम् ६।७।१२५ (एत्वाम्यासलोपौ क्रिति लिटि सेटि च थलि)।

फण धातु घटादि और फणादि दोनों हैं।

६. ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः ३।१।१४०

यजादिगण १००३ से १०१० तक है। यजादिगण की धातुओं को कित् प्रत्यय पर में रहते सम्प्रसारण होता है। इस अन्तर्गण की धातुओं के लिट् में अभ्यास के अवयव यण् के स्थान में सम्प्रसारण-संज्ञक वर्ण होते हैं। अदादि में दो अन्तर्गण हैं—

रुदादिगण<sup>२</sup> ५७ से ६१ तक है। इस गण की घातुओं से परे वलादि आर्घवातुक को इट् आगम होता है, और हलादि सार्वघातुक को ईट् होता है।

जक्षादिगण<sup>3</sup> ६१ से ६७ तक है। ये घातुएँ अभ्यस्त-संज्ञक होती हैं, और 'नाऽभ्यस्ताच्छतुः' से नुम् का निषेध होता है।

दिवादिगण में (१) षु और (२) पुषादि अन्तर्गण हैं; और पुषादि अन्तर्गण में भी दो अन्य गण हैं (१) रधादि (२) शमादि । स्वादि अन्तर्गण २४ से ३२ तक है। स्वादिगण की धातुएँ ओदित् संज्ञक हैं, अतः निष्ठा में तको न होता है।

पृषादिगण' ७४ से १३७ तक है। पुषादि' धातुओं से पर लुङ् में पुषा-दित्वप्रयुक्त चिल को अङ् होता है।

- लिट्यम्यासस्योमयेषाम् ६।१।१७, विचस्विपयजादीनां किति ६।१।१५
- २. रुदादिभ्यः सार्वधातुके ७।१।७६ रुदादिगण के अर्न्तगत ही स्वपादिगण माना जाता है। यह अन्तर्गण ५= से ६७ अदादिगण के अन्त तक जाता है। काशिका में कहा गया है— 'स्वपादिवृत्करणात्'। क्षीरस्वामी ने भी अदादिगण के अन्त में कहा है— 'स्वपादयः स्वरार्थं वर्तिताः'। टोफ्देव भी स्वपादिगण को अदादिगण का अन्तर्गण मानते हैं, किन्तु माध० धा० में स्वपादियों के वृत् का उल्लेख नहीं किया गया।
- ३. जिक्षत्यादयः षट् ६।१।६
- ४. स्वादय ओदितः, ओदितश्च (इति निष्ठानत्वम्) ८।३।४५
- प्र. पुषादिद्युताद्य्लृदितः परस्मैपदेषु ३।१।४४
- ६. क्षीरस्वामी पुषादि-अन्तर्गण के सम्बन्ध में अन्य वैयाकरणों के मत का उल्लेख करते हैं, जिसके अनुसार पुषादि अन्तर्गण ष्णिह प्रीतौ धातु के बाद समाप्त हो जाता है— एतदन्त: पूषादिरित्येके। अतो अग्रे अशमीत्।

रथादिगण<sup>9</sup> ८५ से ६२ तक है। रथादि<sup>२</sup> घातुओं से पर वलादि आर्ध-घातुक को विकल्प से इट् होता है, पक्ष में एत्त्व और अभ्यासलोग।

शमादिगण<sup>3</sup> ६३ से १०० तक है। श्यन् पर में रहते शमादि धातुओं की उपधा दीर्घ होती है।

तुदादिगण में तीन अन्तर्गण हैं—(१) कुटादि(२) किरादि(३) मुचादि । कुटादि<sup>४</sup> ५४ से ११७ तक है । कुटादि घातुओं से पर बित् एवं णित् से भिन्न प्रत्यय ङित् होते हैं ।

किरादिगण १२५ से १२६ तक है। किरादि घातुओं से सन् में इट् होता है।

मुचादिगग<sup>६</sup> १४६ से १५३ तक है। मुचादि<sup>®</sup> घातुओं से शप्रत्यय पर में रहते नुम् आगम होता है।

ऋ्यादिगण में २ अन्तर्गण हैं-

१. रथादिम्यक्च ७।२।४५

२. रथादिगण में ६६ से ६२ तक चार घातुओं का अन्तर्गण बन सकता था; क्योंकि 'वा द्रुहमुहण्णुहण्णिहाम्,' सूत्र में चारों घातुओं से विशेष कार्य का उल्लेख किया गया है। मैत्रेयरक्षित का इस विषय में कहना है— दुहादीनामिति गणनिर्देशो न कियते। वैचित्र्यार्थमित्येके। यङ्लुगन्तिनवृ-त्यर्थमित्यपरे।

३. शमामण्टानां दीर्घः श्यनि ७।३।७४

४. गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्ङित् १।२।१

४. किरहच पञ्चम्यः ७।२।७४

६. शे मुचादीनाम् ७।१।५६

७. मुचादिगण में कुछ तृम्फ़ादि धातुएँ नुम्युक्त हैं, और उनमें 'शे तृम्फा-दीनाम्' वार्तिक से नुम् आगम होता है। यह वार्तिक 'शे मुचादीनाम्' सूत्र पर महाभाष्य में पढ़ा गया है। तृम्फादि धातुओं का धातुपाठ में वृत्करण नहीं किया गया। यहाँ आदि शब्द सादृश्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, अतः तृम्फसदृश अर्थात् उपधा में नकार वाली धातुओं को नुम् आगम हो, शपर में रहते—यह अर्थ है। श विकरण में इन धातुओं का अपना नकार 'अनिदितां हलंः' से लुप्त हो जाता है, तब इस वार्तिक से नकार आकर, अनुस्वार और परसवर्ण करने पर वैसा रूप बन जाता है।

प्वादि<sup>9</sup> अन्तर्गण १० से ३२ तक है। शित् प्रत्यय पर में रहते हुए प्वादि धातुओं को ह्रस्व होता है।

ल्वादि<sup>२</sup> अन्तर्गण भी ११ से ३२ तक ही है। इन धातुओं की निष्ठा में तकार का नकार होता है।

चुरादिगण में ४ अन्तर्गण हैं-

- १. आकुस्मीया: १३८ से १७६ तक हैं, और आत्मनेपदी हैं।
- २. आस्वदीया: २१४ से २५० तक हैं।
- अाधृषीयाः २५१ से २६४ तक हैं। इन धातुओं में विकल्प से णिच् लगता है, विकल्प से भ्वादिगण में भी पढ़ी जाती हैं।
- ४. आगर्धीयाः ३४१ से ३५० तक हैं। इस गण की घातुएँ आत्मनेपदी हैं । कई घातुएँ अनुबन्धों से युक्त हैं, और अनुबन्ध किसी प्रयोजन के लिए ही जोड़े गए हैं —

| प्रयोजन                                            |
|----------------------------------------------------|
| परस्मैपद ।                                         |
| आत्मनेपद ।                                         |
| उभयपद।                                             |
| आदितश्च <sup>3</sup> सूत्र से निष्ठा (क्त, क्तवतु) |
| में इट् का निर्षेध ।                               |
| इदितो नुम् धातोः ४ सूत्र से नुम्।                  |
| इरितो वा <sup>४</sup> से लुङ् में चिल को अङ्।      |
| इवीदितो निष्ठायाय् <sup>६</sup> से निष्ठा में इट्- |
| निषेध ।                                            |
| उदितो वा से कत्वा में विकल्प से इट्।               |
| स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितो वा सूत्र से                |
| विकल्प से इट्।                                     |
|                                                    |

१. प्वादीनां ह्रस्वः ७।३।८०

२. ल्वादिम्यः ८।२।४४

३. ७:२११६
 ४. ३१११४८

 ४. ३१११४८
 ६. ७१२१४४

 ७. ७१२१४६
 ८. ७१२१४४

| • | - |
|---|---|
| 3 | × |
| - |   |

#### धातुपाठों में अर्थनिर्देश

| 阳          | नाऽग्लोपिशास्वृदिताम् भे लि में उपघा-                     |  |
|------------|-----------------------------------------------------------|--|
|            | ह्रस्व का निषेघ।                                          |  |
| लृ         | पुषादिद्युताद्य्लृदितः परस्मैपदेषु <sup>र</sup> सूत्र से  |  |
|            | लुङ् में चिल को अङ् आदेश।                                 |  |
| ए          | हम्यन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदिताम् ैसे लुङ्                |  |
|            | में वृद्धि का निषेध।                                      |  |
| ओ          | ओदितश्च <sup>४</sup> से निष्ठा के तकार को                 |  |
|            | नकार।                                                     |  |
| ङ्         | अनुदातङित आत्मनेपदम् <sup>४</sup> सूत्र से आत्मने-        |  |
|            | पद । स्वरित्राज्ञतः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले <sup>६</sup> |  |
|            | सूत्र से उभयपद।                                           |  |
| वि         | बीतः क्तः <sup>°</sup> से वर्तमान में क्त ।               |  |
| ्टु        | ट्वितोऽथुच् सूत्र में अथुच् ।                             |  |
| ंडु        | ड्वितः क्त्रिः से क्त्रि ।                                |  |
| मित्       | मितां ह्रस्वः'° से उपधा को ह्रस्व ।                       |  |
| <u>'ष्</u> | षिद्भिदादिम्योऽङ् ३३ से भाव में अङ् प्रत्यय।              |  |

धातुएँ परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी हैं। पाणिनीय धातुपाठ में इन तीनों पदों का साङ्कर्य देखा जाता है, उनमें कोई कम नहीं है। उदाहरणार्थ भ्वादिगण को ही लीजिए, जिसका प्रारम्भ भू धातु से किया गया है। भू धातु के बाद परस्मैपदी धातुओं का वर्ग ही आना चाहिए था, किन्तु ऐसा न कर आत्मनेपदी धातुएँ रखी गई हैं, और फिर परस्मैपदी और फिर आत्मनेपदी। इस प्रकार १ से ६६२ तक धातुएँ परस्मैपदी और आत्मनेपदी हैं। उभयपदी धातुओं का वर्ग ६६३ से प्रारम्भ होकर ६६६ तक जाता है, और फिर आत्मनेपदी धातुओं का पाठ पहले किया गया है। १ से ७ तक धातुएँ अनिट्

१. ७।४।२

३. ७१२१४

थ. शाहाश्र

७. ३।२।१८७

६. ३।३।५५

११. ३।३।१०४

२. ३।१।४४

४. ना३।४५

६. ११३१७२

<sup>5. 313158</sup> 

१०. ६।४।६२

उभयपदी हैं, द से १५ तक सेंट् उभयपदी हैं और उभयपदी धातुओं के बाद पर-स्मैपदी धातुओं का पाठ है। १० से २७ तक सेंट् परस्मैपदी, २६ से ३७ तक अनिट् परस्मैपदी तथा ३८ वीं धातु आत्मनेपदी है। इस प्रकार पदों में कोई ऋम नहीं है।

भ्वादिगण में १ से ८६६ तक धातुएँ व्यञ्जनान्त हैं, किन्तु व्यञ्जनान्त धातुओं में भी कम को ध्यान में नहीं रखा गया है। उदाहरणार्थ २ से ७५ तक धातुएँ दन्त्यवर्णान्त, ७६ से १६६ तक कण्ठ्यवर्णान्त, १६४ से २५६ तक ताल-व्यान्त,२५७ से २६४ तक मूर्घन्यान्त हैं, जबिक व्यञ्जनान्त धातुओं का कम इस प्रकार होना चाहिए—कण्ठ्य, तालव्य, मूर्घन्य, दन्त्य।

किन्तु यहाँ दन्त्य व्यञ्जनान्त धातुएँ पहले पढ़ीं गई हैं।

पतञ्जिल ने हयवरट् सूत्र पर भाष्य करते हुए कहा है कि—एषा ह्याचार्यस्य हाँली लक्ष्यते यत्तृत्यजातीयांस्तृत्यजातीयंषूपिदद्याति<sup>3</sup>-अर्थात् पाणिनि तुत्यजातीय पदार्थों का एक साथ उपदेश करते हैं, किन्तु पाणिनीय धातुपाठ में अतृत्य-जातीय पदार्थों का सिन्तवेश दिखाई पड़ता है। सेट् धातुओं में अनिट् का पाठ और अनिट् धानुओं में सेट् धातुओं का पाठ देखा जाता है, और कम में पाठ न करने से पाणिनि का कोई विशेष प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता; अतः प्रतीत होता है कि पाणिनि ने ऐसे स्थलों को प्राग्धातुपाठों से अतिकाल रूप में एकत्र कर पूर्वाचार्यों के प्रति आदरभाव व्यक्त किया है। क्षीरस्वामी ने भी स्पष्ट रूप में कहा है—

पाठमध्येऽनुदात्तानामुदात्तः कथितः ववचित्, अनुदात्तोऽप्युदात्तानां पूर्वेषामनुरोधतः ॥³

पाणिनीय धातुपाठ में वैदिक धातुओं का भी पाठ किया गया है। अदादि-गण में ६६-६७, जुहोत्यादि गण में १४ से २६, स्वादिगण में २३ से ३४, तुदादिगण में ११४ धातु छान्दस हैं।

अदादिगण में दो ब तें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, अदादिगण में 'चर्करीतं च' सूत्र का उल्लेख किया है। पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य यङ्लुगन्त धातु को चर्करीत कहते थे। पाणिनि ने भी अपने समय में प्रसिद्ध उस संज्ञा

१. भू, क्षि और जि धातुएँ अपवाद रूप में हैं।

२. १।१।२

३. १११४६

का उसी अर्थ में प्रयोग किया है। यङ्लुगन्त धातुओं का अदादिगण में परि-गणन इसलिए किया गया है कि इनसे पर (आंदप्रभृतिम्यः शपः) शप् का लोप किया जा सके, किन्तु इस सूत्र का परिगणन धातुपाठ में न होकर सूत्रपाठ में होना चाहिए था।

दूसरी विशेषता यह है कि अदादिगण का अन्त 'ह्नुङ्' धातु से किया गया है। 'ह्नुङ्' धातु अनिट् आत्मनेपदी है, अतः इस धातु का पाठ 'इङ्' आत्मनेपदी धातु के बाद ही होना चाहिए था, वयोंकि बाद में सेट्, अनिट् परस्मैपदी धातुओं का वर्ग प्रारम्भ होकर अदादिगण के अन्त तक जाता है।

तनादिगण की धातुएँ उ अनुबन्ध में अन्त होती हैं, और सेट् हैं (डुक्टब् धातु को छोड़कर)।

क्यादिगण में १ से ३६ धातुएँ स्वरान्त हैं, और ३७ से ६० तक व्यञ्ज-नान्त हैं, इस प्रकार यहाँ कम को ध्यान में रखा गया है।

चुरादिगण की धातुओं में स्वार्थ में णिच् प्रत्यय लगता है, सब धातुएँ सेट् हैं। णिच् शप् का अपवाद न होकर शप् के साथ साथ आता है। चुरादि गण में १३६ से १७६ तक और ३४१ से ३५० तक धातुएँ आत्मनेपदी हैं, अन्य परस्मैपदी हैं। चुरादिगण में २६५ से कथादि अदन्त धातुएँ प्रारम्भ होतीं हैं। इनमें अन्त्य अकार चुर धातु की तरह उच्चारण के लिए नहीं, अपितु धातु का एक अंग है। चुरादिगण में नामधातुएँ अधिक पढ़ी गई हैं।

चान्द्र धातुपाठ---

यह धातुपाठ पाणिनीय धातुपाठ की अपेक्षा अल्प आकार वाला है। इस धातुपाठ में कुल १५७५ घातुएँ हैं। पाणिनीय धातुपाठ से ३३० धातुएँ कम पढ़ी गई हैं। चान्द्र धातुपाठ में अधिकांश धातुएँ एकार्यी हैं, केवल १७ स्थल ऐसे हैं, जहाँ धातुएँ अनेकार्यी हैं।

चान्द्र धातुपाठ में प्रयुक्त अतङाना, तङानिन्, और विभाषिताः शब्द<sup>°</sup> पाणिनि द्वारा प्रयुक्त परस्मैपद, आत्मनेपद और उभयपद के द्योतक हैं।

तङानना, विभाषिताः पारिभाषिक संज्ञाओं के सम्बन्ध में चन्द्रगोमी
पाणिनि के ऋणी हैं। इन संज्ञाओं का उल्लेख पाणिनि के इन सूत्रों से
मिलता है—

तङानावात्मनेपदम् १।४।१०० शक विभाषितो मर्षणे ४।८३ टैक्नोकल टर्म्स—पृ० १०२-३ धातुओं के क्रम की दृष्टि से भी पाणिनीय धातुपाठ और चान्द्र धातु-पाठ में अन्तर है। १ से ३०५ सूत्र तक धातुएँ परस्मैपदी और ३०६ से ४२२ तक आत्मनेपदी हैं। सौत्र धातुओं का पाठ परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभय-पदी वर्ग के अन्तर्गत किया गया है।

चुरादिगण में पाणिनीय धातुपाठ में जहाँ ३८० धातुएँ पढ़ी गई हैं, चान्द्र धातुपाठ में वहाँ केवल ११२ धातुएँ हैं। चान्द्र धातुपाठ में भाषार्थक धातुओं का वर्ग लुप्त है। इसके अतिरिक्त आकुस्मीय, आश्वदीय, आधृषीय और कथादि अन्तर्गण भी नहीं गढ़े गए।

चान्द्र धातुपाठ में पाणिनीय त्रि अनुबन्ध का प्रयोग नहीं किया गया । जैनेन्द्र धातुपाठ—

यह धातुपाठ चान्द्रधातुपाठ से भी अल्प आकार वाला है। इसमें कुल १४७८ घातुएँ हैं। पाणिनीय धातुपाठ से ४२७ और चान्द्र धातुपाठ से २७ घातुएँ कम हैं। पाणिनीय परस्मैपद, आत्मनेपद और उभयपद संज्ञाओं के लिए जैनेन्द्र धातुपाठ में भवन्ता, ङेदित् और जित् संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। भू धातु के बाद पहले आत्मनेपदी फिर परस्मैपदी और फिर उभयपदी धातुओं का पाठ किया गया है।

जुहीत्यादिगण अदादिगण से पूर्व पठित है। ऐ और औ दो नये अनुबन्धों का प्रयोग किया गया है। ऐ अनुबन्ध आत्मनेपदी धातुओं के लिए किया है, और औ अनिट् धातुओं का द्योतक है।

छान्दस धातुएँ जैनेन्द्र धातुपाठ में नहीं पढ़ी गईं।

जैनेन्द्र धातुपाठ में कुछ धातुएँ ऐसी हैं, जिनके अर्थ पाणिनि-निर्दिष्ट धात्वर्थों से एकदम भिन्न हैं। उदाहरणार्थ—

> क्षुभ-सञ्चलने पा० १।४८६; संक्षोभे जै० १।४६१ सार कृप श्रथ-दीर्बल्ये पा० १०।२५७; शैथिल्ये जै० १०।५०४

#### काशकृत्स्न धातुपाठ--

यह धातुपाठ सब धातुपाठों से विस्तृत आकार वाला है। इसमें कुल २४११ धातुएँ हैं। इसमें पाणिनीय से ५०६ धातुएँ अधिक पढ़ी गईं हैं। इस धातुपाठ में ६ ही गण हैं। जुहोत्यादिगण अदादिगण के अन्तर्गत है।

पाणिनि ने जिन धातुओं को परस्मैपदी अथवा आत्मनेपदी पढ़ा है, उनमें से बहुत सी धातुओं को काशकृत्स्न ने उभयपदी माना है, उदाहरणार्थ -वस निवासे, टुओिंव गतिवृद्धचोः धातुएं पाणिनीय धातुपाठ में परस्मैपदी हैं, किन्तु काशकृतस्न धातुपाठ में उभयपदी पढ़ी गईं हैं।

पाणिनीय धातुपाठ में एकविध पढ़ी गईं बहुत सी धातुएँ काशकृत्स्न धातु-पाठ में दो काों से पठित हैं—गाणिनीय ईड धातु काशकृत्स्न धातु में 'ईड ईल स्तुतौ' दो रूपों में पढ़ी गई है। पाणिनीय फुल्ल धातु काशकृत्स्न धातुपाठ में फुल, फुल्ल उभयविध रूपों में पढ़ी गई है। इसी प्रकार केलृ धातु भी काशकृत्स्न धातुपाठ में केलृ, ओलृ उभयविध रूपों में पढ़ी गई है।

पाणिनीय धातुपाठ में क्यादिगणपठित मृधातु काशक्वत्सन धातुपाठ में म्वादि गण में पढ़ी गई है<sup>४</sup>; अतः स्रियते के स्थान पर मरित आदि रूप बनते हैं।

पाणिनि-पठित मीमृ धातु काशकृत्स्न में मी और मृ दो धातुओं के रूप में पढ़ी गई है। अनुबन्धों को भी धातु मान लिया गया है। उपसर्गी को भी धातु मानकर अर्थनिर्देश किया गया है। यथा अट्ट धातु पाणिनीय धातुपाठ में 'अतिक्रमणिहंसनयोः' अर्थ में पढ़ी गई है; किन्तु काशकृत्स्न धातुपाठ में अति उपसर्ग को धातु मानकर 'क्रमणिहंसयोः' अर्थ किया गया है।

काज्ञकृत्स्न धातुपाठ में चुष, तुष, पुष, युष और षुष पाँच धातुएँ ह्रस्व स्वर में पढ़ी गई है, और इनकी उपधा को दीर्घ करने के लिए 'चुषादेदींर्घः' सूत्रविशेष वनाया गया है।

काशकृत्स्न धातुपाठ में अधिक पढ़ी गई धातुओं के वर्ग को छोड़ दिया जाये तो काशकृत्स्न धातुपाठ और कातन्त्र में कोई अन्तर नहीं रह जाता। काशकृत्स्न व्याकरण में प्रयुक्त कई पारिभाषिक संज्ञाएँ कातन्त्र व्याकरण में

१. पा० घा० १।७३५; काज्ञ०घा० १।७०५, १।७०७

२. पा०घा० २।१२; काश०घा० २।४१

<sup>&</sup>lt;mark>३. पा०धा० १।३५०</mark>; काश०धा० १।२४४

४. पा०घा० १।३५२; काञ्च०घा० १।२४७

४. पा०घा० ६।२३; काश०घा० १।२२४

<sup>&</sup>lt;mark>६. पा॰घा०; १।३०८; कार्श०घा० ६।२२४</mark>

७. पा०घा० १।१५६

काश०धा० १।४३०

६. काराव्याव शार्द्ध, शार्द्ध, शार्द्ध, शार्द्ध, शार्द्ध

१०. काशा वा व्या १७

उपलब्ध हैं, यथा—नामिन्, सन्ध्यक्षर आदि । सूत्र यथा—पः पिबः, वृद्धि-रादौ सणे, ध्मो ध्मः, प्नो प्नः, को जिन्नः आदि । कातन्त्र धातुपाठ—

कातन्त्र धातुपाठ में १८५८ धातुएँ है। काशकृत्स्न धातुपाठ की तरह कातन्त्र धातुपाठ में भी धातुएँ ६ गणों में विभाजित हैं। जुहोत्यादि गण अदादि गण के अन्तर्गत है। धातुक्रम भी कातन्त्र धातुपाठ में काशकृत्स्न धातु-पाठ की तरह ही है।

घटादि सूत्रों की शब्दानुपूर्वी में भी काशकृत्स्न धातुगठ और कातन्त्र धातुपाठ में साम्य है—ज्वलह्वलह्वलनमोऽनुपसर्गाद्वा-काशकृत्स्न, कातन्त्र धातु-पाठ (ज्वलह्वलह्वलनमामप्रमादीनां वा) ग्लास्नावनुवमश्वनकम्यमिचमः (काश-कृत्स्न, कातन्त्र), चान्द्र, पाणिनीय, ग्लास्नावनुवमां च, कम्यचिमाम् (चान्द्र, पाणिनीय धातुपाठ)।

काशकृत्स्न और कातन्त्र धातुपाठ में अब धातु<sup>3</sup> पालन अर्थ में पढ़ी गई है, जबिक अन्य अब धातु १६ अर्थों में पढ़ते हैं।

चर धातु काशकृतस्न और कातन्त्र धातुपाठ में 'असंशये' अर्थ में पढ़ी गई है, जबिक अन्य वैयाकरण 'संशय' अर्थ में पढ़ते हैं। मन्द धातु दोनों धातु-

| १. काश० व्या०   | कात ० व्या <b>०</b> |
|-----------------|---------------------|
| २२              | १।१।७               |
| २६              | १।१।५               |
| २. काश०व्या०    | कात०व्या०           |
| ३०              | ३।६।७१              |
| १२६             | 315188              |
| ३२              | ३।६।७३              |
| <del>\$</del> & | ३।६।७५              |
| ₹ १             | ३।६।७२              |
|                 |                     |

- ३. काशवधाव्याव १।२७१; कातव्याव १।२०२
- ४. पा॰घा॰ १।३८४;जै॰घा॰ १।४६६; शाक॰घा॰ १।८०२, है॰घा॰ १।४८६; क॰क॰ह॰घा॰ २८६; चा॰घा॰ अपवाद रूप है। है॰ घा॰ अपवाद रूप है।
- थ्र. काराव्याव हा १७५; कातव्याव हा १२०५
- ६. पा०घा० १०।१८०; शाक०घा० १०।१५८८
- ७. काशाव्याव १।३८१; कातव्याव १।३००

पाठों में 'सौख्ये' अर्थं में निर्दिष्ट है, जबिक अन्य<sup>9</sup> घातुपाठों में 'सुखे' अर्थ में पढ़ी गई है ।

इस प्रकार कातन्त्र धातुपाठ काशकृत्स्न धातुपाठ का ही संक्षेप है। काश-कृत्स्न धातुपाठ में अधिक पढ़ी गई धातुओं के वर्ग को छोड़ दिया जाये, तो कातन्त्र धातुपाठ काशकृत्स्न धातुपाठ का ही पुनः शोधित पाठ प्रतीत होता है।

#### शाकटायन धातुपाठ--

इस घातुपाठ में कुल १८५१ घातुएँ हैं, जिनका १० गणों में विभाजन किया गया है। शाकटायन घातुपाठ जैनेन्द्र घातुपाठ का ही परिविधत रूप है। प्रथम और दसवें गण में घातुएँ जैनेन्द्र घातुपाठ की तरह ही पठित हैं।

वैदिक धातुओं का पाठ जैनेन्द्र धातुपाठ की तरह शाकटायन धातुपाठ में भी नहीं किया गया।

शाकटायन घातुपाठ में गणों के कम में पर्याप्त हेर फेर किया गया है—• १,२,३,४,६,६,६,०,९०।

इस धातुपाठ में अन्य धातुपाठों से एक विशेष अन्तर यह है कि शाकटायन ने भू धातु का पाठ परस्मैपदी धातुओं के अन्तर्गत किया है। केवल यही एक धातुपाठ है, जिसका प्रारम्भ भू धातु से नहीं है। भू धातु को अपने उचित स्थान पर रखा गया है।

धातुपाठ को मूल प्रकृति-पाठ कहा गया है। हैम धातुपाठ—

इस धातुपाठ में १६८० घातुएँ हैं। धातुएँ अकारादि क्रम से रखी गई हैं। आनुपूर्वी १०वें गण तक स्थित है। अन्तर्गणीय धातुएँ भी अकारादि क्रम से रखी गई हैं।

काशक्रत्स्न और कातन्त्र घातुपाठ की तरह हैम घातुपाठ में जुहोत्यादि गण अदादि गण के अन्तर्गत है।

'क्ष' वर्ण को स्वतन्त्र वर्ण मानकर क्षकारान्त धातुओं को हकारान्त धातुओं के बाद पढ़ा गया है ।

प्रत्येक गण किसी एक विशेष अनुबन्ध में अन्त होता है। उस गण की प्रत्येक धातु उस अनुबन्ध से युक्त है, जिससे धातु किस गण की है, जानने में अत्यन्त सुविधा होती है।

१. पा०बा० १।१२; जै०बा० १।४८६: शाकण्चा० १।११; है०बा० १।७२२

हैम धातुपाठ में अनिट् धातुओं को द्योतित करने के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया गया है।

#### कविकल्पद्रुम धातुपाठ---

यह घातुपाठ पद्यात्मक है। पद्य अनुष्टुप् छन्द में हैं, और घातु के अन्तिम वर्ण के आधार पर बनाये गए हैं। एक विशेष अनुबन्ध का प्रयोग कर प्रत्येक गण का द्योतन किया गया है। प्रथम १४ पद्यों में विषय की भूमिका बांधी गई है। प्रथम पद्य में आदित्य को नमस्कार किया गया है, और उसके बाद जिन जिन आचार्यों के धातुपाठों का अध्ययन किया है, उन उन आचार्यों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुबन्धों का स्थान, उसके प्रयोजन एवं अनिट् धातुओं के द्योतन के लिए 'औ' अनुबन्ध का उल्लेख है। इस प्रकार १५वें पद्य से धातुपाठ का प्रारम्भ होता है।

कविकल्पद्रुम धातुपाठ में २३५८ धातुएँ हैं। काशकृत्स्न धातुपाठ के बाद कविकल्पद्रुम धातुपाठ है, जिसमें सबसे अधिक धातुएँ पढ़ी गयी हैं।

कविकल्पद्रुम धातुपाठ क्षीरतरंगिणी और हैमधातुपाठ से अधिक प्रभावित है, केवल क्षीरतरंगिणी में पढ़ी गई धातुएँ भी वोपदेव ने ली , जैसे—कुपि च्यूस, टिप, तिघ, दिब, दाय, प्युस, प्लक्ष आदि।

केवल हैम धातुपाठ में पढ़ी गई धातुओं का भी कविकल्पद्रुम धातुपाठ में सिन्निवेश किया गया है, उदाहरणार्थ—रवु, रिबु, कूणिण, पसुण्। किन्तु कहीं कहीं उन्होंने क्षीरस्वामी एवं हेमचन्द्रसूरिपठित धातुओं का निराकरण भी किया है, यथा—क्षीरतरंगिणी में पठित—ऋह, इव, ऋज, वेदिर्, ब्युन्द आदि। हैमधातुपाठ में पठित—पल्यूलण्।

कविकल्पद्रुम धातुपाठ में ४३ अनुबन्धों का प्रयोग किया गया है, इनमें से १७ अनुबन्ध पाणिनि के हैं, और औ अनुबन्ध जैनेन्द्र धातुपाठ से लिया गया है। अन्य सब अनुबन्ध इनकी अपनी मौलिक रचना है।

१. १०१९०३, १०१८८४, १०११२१, ४१२४, १०११२१, ११६२१, ४१६, ११६३१

२. १।३६६-६७, ६।२४७, ६।१४१

इ. ६१२७, ११३८८, १११४४, ११६१४, १०।८४

x. 81385

#### घातुपाठों के प्रवक्ता

#### पाणिनि-

घातुपाठों पर विचार करने के बाद अब घातुपाठों के प्रवक्ताओं पर आते हैं। पाणिनीय घातुपाठ के प्रवक्ता पाणिनि ही हैं। सूत्रपाठ में पठित 'पुषादि- चुताच्लृदित: परस्मैपदेषु'', 'किरइच पञ्चभ्यः', 'शमामष्टानां दीर्घ: श्यिन' सूत्रों में घातुओं के क्रम को ध्यान में रखकर ही कार्य का विधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 'अनुदात्तङ्ति आत्मनेपदम्', 'स्विरित्रिक्तः कर्त्रभिप्राये कियाफले' सूत्रों में घातु-अनुबन्धों के द्वारा कार्य दिखाये गये हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पाणिनि ने सूत्रपाठ के प्रवचन से पूर्व घातुपाठ का प्रवचन अवश्य किया होगा, अन्यथा सूत्रों में घातुओं के क्रम को ध्यान में रखकर कार्यविधान सम्भव नहीं।

छायाव्याख्याकार वैद्यनाथ पायगुण्ड ने पस्पशाह्निक में 'मृजिरस्मायविशेषे-णोपिदिष्टः' की व्याख्या करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि पाणिनि ने किसी प्रत्यय-विशेष का आश्रयण न करके 'मृजूष्-शुद्धी' घातु का घातुपाठ में उपदेश किया है। इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है, कि पाणिनीय घातुपाठ पाणिनि-प्रोक्त है।

#### काल ६—

तारानाथ ने बौद्ध धर्म के इतिहास में पाणिनि को नन्द राजा का सम-कालीन बताया है। कथासरित्सागर में भी कहा गया है कि पाणिनि नन्द राजा की सभा में पाटिलपुत्र गये थे। इसके अतिरिक्त आर्य-मंजुश्रीमूलकल्प भे में भी लिखा है कि महापद्म नंद का मित्र एक पाणिनि नाम का माणव था।

तस्याप्यन्यतमः सख्यः पाणिनिर्नाम माणवः ।

१. ३।१।५५

२. ७।२।७५

३. ७।३।७४

४. ११३११३

प्र. शशा७२

६. द्रष्टव्य-अग्रवाल, वासुदेव शरण-पाणिनिकालीन भारतवर्ष

७. वही, पृ० ४७२

<sup>5. 318</sup> 

६. ४३१४०४

इस प्रकार प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि पाणिनि नन्दराजा का अन्तरङ्ग मित्र रहा होगा।

पाणिनि के समकालीन उनके मित्र नन्दराज कौन थे, इस बात की छान-बीन आवश्यक हो जाती है। पुराणों के अनुसार शिशुनागवंशी उदय के बाद नन्दिवर्धन, उसके बाद महानन्दिन् तथा महापद्म और उसके पुत्र राजा हुए। तिथियां इस प्रकार हैं—

निन्दवर्धन — लगभग ४७५ ई० ४४५ ई०पू० ।

महानिन्दन् ४४५ ई०पू० ४०३ ई०पू० ।

महापद्म — ४०३ ई०पू० ३७५ ई०पू० ।

महापद्म के पुत्र ३७५ ई०पू० ३२५ ई०पू० ।

तारानाथ के अनुसार नंदवंशी सम्राट् महापद्म नन्द के पिता नन्द पाणिनि के मित्र थे। महानन्दिन् का नाम महानन्द या नन्द था। महानन्दिन् का समय ४४५ ई०पू० से ४०३ ई०पू० है, अतः पाणिनि का समय भी ५वीं शताब्दी निर्धारित होता है।

#### चान्द्र घातुपाठ—-

चान्द्र धातुपाठ के प्रवक्ता चन्द्रगोमी हैं। अन्तःस्थ वकार और पवर्गीय बकार का उच्चारण एक जैसा करने के कारण बंग प्रान्त के निवासी प्रतीत होते हैं। चन्द्रगोमी का कालनिर्णय विवाद का विषय रहा है। इनके काल के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं—

#### कल्हण का २. भर्तृहरि का

कल्हण की राजतरंगिणी १।१७६ से विदित होता है, कि चन्द्राचार्य ने कश्मीर के महाराज अभिमन्यु की आज्ञा से कश्मीर में महाभाष्य का प्रचार किया था। अभिमन्यु और चन्द्राचार्य समकालिक रहे होंगे, यह तभी सम्भव हो सकता है। बेल्वेल्कर आदि विद्वान् अभिमन्यु की स्थिति ४२३ ई०पू० से ५८० ई० पश्चात् तक विविध कालों में मानते हैं।

देवनन्दी चन्द्रगोमी से परवर्ती हैं। देवनन्दी का समय ५वीं शताब्दी सर्वमान्य है, अतः चन्द्रगोमी का समय ५वीं शताब्दी से पूर्व ही होना चाहिए। भर्तृ हिर ने दूसरे काण्ड के ४८७-६२ श्लोकों में चन्द्रगोमी द्वारा महाभाष्य के प्रचार करने का उल्लेख किया है—

१. पाणि०भारत०, पृ० ४७३

२. मीमांसक-संब्वाव्याव्याव्हतिव १।पृव ५७०

वैजिसीभवहर्यक्षैः शुब्कतकन्तिसारिभिः आर्षे विप्लाविते ग्रन्थे संग्रहप्रतिकञ्चुके । यः पतञ्जलिशिष्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः काले स दाक्षिणात्येषु ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः ।। पर्वतादागमं लब्ध्वा भाष्यबीजानुसारिभिः स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचार्यादिभिः पुनः ॥

इस लेख से विदित होता है कि बैजि, सौभव और हर्यक्ष आदि शुष्क तार्किकों ने महाभाष्य का प्रचार नष्ट कर दिया था। चन्द्राचार्य ने महान् परिश्रम करके दक्षिण के किसी पार्वत्य प्रदेश से एक हस्तलेख प्राप्त कर उसका पूनः प्रचार किया।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि चन्द्रगोमी पतञ्जलि के बाद हुए । पतञ्जलि का समय १६५ ई० पू० माना जाता है', और भर्तृहरि का समय ५०० ई० के लगभग माना जाता है<sup>२</sup>, अतः चन्द्रगोमी का समय पतञ्जलि के दो शताब्दी बाद से लेकर भर्तृहरि के दो शताब्दी पूर्व तक रखा जा सकता है, अर्थात् ५० ई० से लेकर ३५० ई० के बीच में चन्द्र का समय हो सकता है। जैनेन्द्र धातुपाठ--

जैनेन्द्र घातुपाठ आचार्य देवनन्दीप्रोक्त है। देवनन्दी ने अपने किसी ग्रन्थ में न तो कोई रचना तिथि दी है, और न गुरुपरम्परा । अतः उनके समय का निर्णय बाह्य प्रमाणों के आधार पर करना पड़ता है।

जैनेन्द्र व्याकरण में पठित 'अरुणन्महेन्द्रो मथुराम्' वाक्य ही देवनन्दी के समय-निर्धारण में सहायक है। कात्यायन ने वार्तिक में एक नियम दिया है—

परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुर्दर्शनविषये लङ् वक्तब्यः । अर्थात् ऐसी कोई घटना जो लोकविश्रुत हो, प्रयोक्ता ने उसे साक्षात् न देखा हो, परन्तु प्रयोक्ता के दर्शन का विषय सम्भव हो तो उस घटी हुई घटना को कहने के लिए भूतकाल में लङ् प्रत्यय होता है।

इस वार्तिक के आघार पर 'अरुणन्महेन्द्रो मथुराम्' वाक्य का अर्थ करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य पूज्यपाद के समय में महेन्द्र नामक किसी राजा ने मथुरा पर आक्रमण किया था, अतः आचार्य पूज्यपाद महेन्द्र के

१. वर्मा, सत्यकाम,-संब्व्याव्उब्विव, पृ० १६८

२. वही, पृ० २२३

३. २।२।६२

४. ३।२।१११

समकालीन हुए। महेन्द्र कुमार का काल पाश्चात्य विद्वानों ने ४१३-४५५ ई० माना है<sup>9</sup>; अतः पूज्यपाद का समय ५वीं शताब्दी में निर्धारित होता है।

बेल्वेल्कर<sup>२</sup>, हरप्रसाद शास्त्री<sup>३</sup>, के०बी० पाठक<sup>४</sup> एवं अभ्यंक<mark>र<sup>५</sup> इसी मत के</mark> समर्थंक हैं।

#### काशकृत्स्न धातुपाठ---

काशकृत्स्न धातुपाठ के प्रवक्ता निश्चित रूप से पाणिनि से परवर्ती हैं। पाणिनि के सभी अनुबन्धों का प्रयोग काशकृत्स्न धातुपाठ में किया गया है, किसी नये अनुबन्ध का समावेश नहीं किया गया। 'पाणिनि काशकृत्स्न के ऋणी हैं, अर्थात् पाणिनि ने अपनी ओर से कोई नया अनुबन्ध नहीं जोड़ा'— पाणिनि के विषय में ऐसा कहना तर्कसंगत नहीं। पतञ्जलि ने भी ७।१।१६ में स्पष्ट रूप से कहा है कि पाणिनि पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुबन्धों का प्रयोग नहीं करते। काशकृत्सन ही पाणिनि के ऋणी हैं।

अर्थयुक्त बहुब्रीहि समास से अर्थनिर्देश करना निरुक्त की शैली है। पाणि-नीय घातुपाठ में अर्थ-युक्त-बहुब्रीहि समास से घात्वर्थनिर्देश अत्यधिक हुआ है। यह शैली उत्तरोत्तर कम होती गई है। काशकृत्स्न घातुपाठ में भाषार्थ वर्ग को छोड़कर गत्यर्थक, हिंसार्थक और शब्दार्थक घातुओं का अर्थनिर्देश सप्तम्यन्त एकवचन में किया गया है। इससे भी स्पष्ट है कि काशकृतस्न घातुपाठ पाणिनि से परवर्ती है।

काशहृतस्न धातुपाठ और कातन्त्र धातुपाठ में अत्यधिक साम्य है, यह पहले दिखा चुके हैं। कातन्त्र धातुपाठ पर जैनेन्द्र धातुपाठ का प्रभाव लक्षित होता होता है, अतः कातन्त्र धातुपाठ जैनेन्द्र धातुपाठ से परवर्ती है। कातन्त्र धातुपाठ का शाकुत्स्न धातुपाठ का स्थान जैनेन्द्र धातुपाठ के बाद रखा जा सकता है।

दुर्ग-

कातन्त्र धातुपाठ दुर्गसिंहप्रोवत है। क्षीरस्वामी और पुरुषकार ने क्षीर-तरंगिणी एवं दैवम् ग्रन्थों में मूल कातन्त्र धातुपाठ के उद्धरण भी दुर्गः अथवा

१. मीमांसक—संव्याव्याव्याव्यति १।४५१

२. सि०आफ़् सं०ग्रा०, पृ० ६४

३. डि॰के॰आफ़् सं॰मैन्यु॰ ६।५२

४. वही, ६।५२

४. डि॰आफ़ सं॰ग्रा॰, पृ० १५०

दौर्गः नाम से उद्धृत किये हैं। क्षीरस्वामी ने ६३ बार दुर्गः और २३ बार दौर्गाः उद्धृत किया है। प० युधिष्ठिर मीमांसक' और डॉ० पलसुलेर भी इसी मत से सहमत हैं।

कातन्त्र काशकृत्स्न धातुपाठ का संक्षेप है, अतः काशकृत्स्न धातुपाठ के वाद का है।

#### शाकटायन धातुपाठ--

शाकटायन धातुपाठ पाल्यकीर्ति-शाकटायनशोक्त है। पाल्यकीर्ति यापनीय सम्प्रदाय के थे। यह दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों का अन्तरालवर्ती सम्प्रदाय था, पायकीर्ति शाकटायन के समय के विषय में कोई मतभेद नहीं है। इनका समय ६वीं शताब्दी माना जाता है ।

# हैम घातुपाठ—

हैम धातुपाठ हेमचन्द्रसूरि-प्रोक्त है। इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद जिले के घुन्धक नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा संवत् ११४५ में हुआ, और मृत्यु १२२६ में हुई। हेमचन्द्रसूरि के पिता का नाम चाचिग और माता का नाम पाहिणी था। इनका जन्म मौढवंशीय वैश्यकुल में हुआ। ये जैन मत के श्वेताम्बर सम्प्रदाय के प्रामाणिक आचार्य हैं।

डॉ॰ ब्यूलर<sup>४</sup>, डॉ॰ नेमिचन्द्र शास्त्री<sup>४</sup>, डॉ॰ मुसलगांवकर<sup>६</sup>, प॰अम्बालाल शाह<sup>®</sup>, प॰ युधिष्ठिर मीमांसक<sup>८</sup> तथा डॉ॰ सत्यकाम वर्मा<sup>९</sup> इनके जीवन एवं काल-निर्णय में एकमत हैं।

१. सं व्या इति भाग ६

२. पलसुले —द संस्कृत धातुपाठाज, पृ० ५१

३. (अ) शाकटायन के जीवन एवं काल के लिए विशेष रूप से द्रष्टव्य है— इण्डि॰एण्टि॰ ४३।२०७

<sup>(</sup>आ) के ० आफ़् सं ० मैन्यु ० ६/५४

<sup>(</sup>इ) प्रेमी, नाथूराम-जै०सा०इति०, पृ० १६५-६६

र हेमचन्द्र के जीवन एवं काल के लिए विशेष रूप से द्रष्टव्य है—
(क) डॉ० ब्यूलर—ला०आ०है०, द्वितीय अध्याय

थ. नेमिचन्द्र—आ०है०श०अ०, पृ० ८-२४

<sup>&</sup>lt;mark>६. मुसलगांवकर—</mark>आ०है०, पृ० ७-३०

७. शाह अम्बालाल-जै०सा०ब्०इति०, पृ० २७-२८

द. मीमांसक—संव्याव्हतिव १।

## कविकल्पद्रुम घातुपाठ —

कितकलपद्रुम घातुपाठ के प्रवक्ता वोपदेव हैं। इनके पिता का नाम केशव था। केशव देविगिरि के यादववंशीय सिंघण (१२१०-१३४७ ई०) के सभा-पण्डित थे। यादव-नरेश महादेव (१२६१-१२७१ ई०) तथा रामचन्द्र (१२७१-१३०६ ई०) के धर्माध्यक्ष हेमाद्रि के आश्रय में रहकर वोपदेव ने नाना-शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का निर्माण किया, फलतः वोपदेव का समय १३वीं श्रताब्दी का उत्तराद्ध स्थिर होता है।

वोपदेव के जीवन एवं काल के लिए विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं—

<sup>(</sup>क) बेल्वेल्कर—सि०आ०सं०ग्रा०, पृ०

<sup>(</sup>ख) उपाध्याय-बलदेव, सं०शा०इति०, पृ० ६०५

<sup>(</sup>ग) मीमांसक — युधिष्ठिर, संब्द्याब्इतिव, १।६३६

<sup>(</sup>घ) नेमिचन्द्र--आ०है०श०अ०, पृ० १०७

#### द्वितीय अध्याय

# धात्वर्थनिर्देश की परम्परा

घात्वर्थनिर्देश की आवश्यकता—

पूर्व अध्याय में विस्तृत रूप से विवेचन कर चुके हैं कि वैयाकरणों का मुख्य कार्य शब्द-सिद्धि करना है, अर्थ-निर्देश करना वैयाकरणों का कार्य नहीं है—'न त्वर्थे नियोगः कियते' किन्तु सूत्रों में कहीं-कहीं अर्थोपदेश किया गया है, और घातुपाठों में भी घातुएँ अर्थ-सहित निर्दिष्ट हैं। सूत्रों में अर्थनिर्देश करने का कारण यह है कि अध्येता उत्सर्ग और अपवादात्मक सूत्रों का समूचित प्रयोग कर सकेगा। उदाहरणतः 'सुप्प्रतिना मात्रार्थे' सूत्र लें; जिसका अर्थ है—मात्रा (लेश) अर्थ में प्रति शब्द के साथ समर्थ सुबन्त का समास होता है। तात्पर्य यह हुआ कि लेश अर्थ से भिन्न अर्थ में प्रति शब्द का समर्थ सुबन्त के साथ समास नहीं देखा गया। सूत्र में 'मात्रा' अर्थ का निर्देश न किया जाए, तो अध्येता लक्षणाविषयक, कर्मप्रवचनीयसंज्ञक प्रति शब्द के साथ भी सूबन्त का समास कर सकता है जो व्याकरण की दृष्टि से अज्ञुद्ध प्रयोग समभा जायेगा। एक अन्य सूत्र देखें — 'तेन रक्तं रागात्'ै। सूत्र का अर्थ इस प्रकार है—तृतीयान्त रागवाची शब्द से रक्त (रंगे हुए) अर्थ में अणादि प्रत्यय होते हैं। अतः स्पष्ट है कि लोक में रंगे हुए वर्ष से भिन्न अर्थ में. तुतीयान्त राग वाची शब्द से अणादि प्रत्ययों का प्रयोग नहीं देखा गया है। सूत्र में यदि 'रक्त' अर्थ का निर्देश न किया जाये तो अध्येता, तृतीयान्त राग-वाची शब्द से रंगे हुए से भिन्न अर्थ में भी, अणादि प्रत्ययों का प्रयोग कर <mark>अशुद्ध रूप बना सकता है । इस प्रकार इन उदाहरणों</mark> से व्यक्त ही है कि उत्सर्ग और अपवादात्मक सूत्रों के समुचित प्रयोगों के लिए ही सूत्रों में अर्थ-

१. महा० प्रदीय० ५।१।२

२. अष्टा० २।१।६

३. अष्टा० ४।२।१

निर्देश किया गया है, जैसा कि कैयट ने कहा है — 'असंकरेण विशिष्टस्वार्थे— ऽपवादा यथा स्युरित्येवमर्था अर्थनिर्देशाः'।

धातुपाठों में घात्वर्थनिर्देश घातु की क्रियावाचिता को द्योतित करने के लिए किया गया है। घातु अनेकार्थक है और किसी घातु का एक अर्थ तो है नहीं, अकरणवश अर्थ बदलता रहता है, अर्थ परिवर्तनशील है। हेलाराज ने वाक्यपदीय के तीसरे काण्ड में कहा है—'विवक्षोपारूढो ह्यर्थ: शब्दानाम्' (अर्थ वक्ता की इच्छा के अधीन है), अतः यदि यह समभा जाए कि घात्वर्थनिर्देश घात्वर्थों को द्योतित करने के लिए किया गया है, तो तर्कसंगत नहीं जान पड़ता। घातु स्पन्दनात्मक, अस्पन्दनात्मक क्रियावाची हैं, और घातु के उस क्रियावाचित्व को दिखाने के लिए ही घात्वर्थनिर्देश किया गया है। चन्द्रगोमी ने भी चान्द्र घातुपाठ के प्रारम्भ में कहा है—

# "क्रियावाचित्वमाख्यातुमेकोऽत्रार्थः प्रदर्शितः"।

चन्द्रगोमी इस उद्देश की पूर्ति में सफल भी रहे हैं। केवल १७ स्थलों को छोड़कर एक अर्थ में ही धातु का निर्देश किया गया है। पाणिनीय आदि अन्य धातुपाठों में धातुएं कहीं एकार्थी हैं, और कहीं अनेकार्थी। यहां प्रश्न उठ सकता है—धातु की कियावाचिता को दिखाने के लिए एक ही अर्थ पर्याप्त है, तब अनेकार्थों में धातु का उपदेश क्यों? प्रश्न का समाधान है—धातु जहां कियावाची है, वहां अनेकार्थत्व भी धातु का लक्षण है; अतः धातु के अनेकार्थन्त्व को द्योतित करने के लिए कहीं-कहीं अनेक अर्थों में धातु का उपदेश किया गया है।

## धात्वर्थनिर्देश की उपलक्षणता-

धातुपाठ में धातुओं के जितने भी अर्थ निर्दिष्ट हैं, वे उदाहरणमात्र हैं। केवल उन्हीं अर्थों में धातुओं का प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है। धातु तो अनेकार्थक हैं, सब अर्थों का परिगणन सम्भव नहीं है, अतः धातुपाठों में एक

१. महा० प्रदी० ४।३।१

२. एकश्च शब्दो बह्वर्थः---महा० १।२।२ को हि नाम समर्थो धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामर्थानामादेष्टुम्-महा० २।१।१

प्रयोगतोऽनुगन्तव्या अनेकार्था हि धातवः—चा०घा०

३. नास्ति कश्चिन्नियत एकः शब्दस्यार्थः —पुण्य० वावय० २।१३४

४. ३१४६७

अर्थ उदाहरण रूप में दिया गया है। महाभाष्यप्रदीप में स्पष्ट कहा गया है—'अभियुक्त रूपलक्षणतयोक्तत्वात्'। शब्दकों स्तुभ में भी धात्वर्थ निर्देश को उपलक्षणात्मक ही बताया गया है—'अर्थ निर्देश उदाहरणमात्रम्'। सायण ने भी भू सतायाम्' धात्वर्थ के प्रसंग में स्पष्ट रूप से कहा है—'उपलक्षणार्थ मर्थ-निर्देश:'। अतः धातुपाठ में निर्दिष्ट अर्थ से भिन्न अर्थ में धातु का प्रयोग मिलने पर उस प्रयोग-विशेष को अनुचित नहीं समक्षना चाहिए, धातु अनेकार्थक हैं। चन्द्रगोमी ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है—'प्रयोगतोऽनुगन्तव्या अनेकार्था हि धातवः'। व

# घात्वर्थनिर्देश की पाणिनीयता—

वात्वर्थनिर्देश की परम्परा प्राचीन समय से चली आ रही है। प्राचीन पाणिनीय वातुपाठ में भी धातु अर्थसहित निर्दिष्ट हैं। कतिपय वैयाकरणों के मत में पाणिनीय धातुपाठ में धात्वर्थनिर्देश मीमसेनप्रोक्त है। डा॰ पलसुले भी पाणिनीय धातुपाठ में निर्दिष्टार्थ को भीमसेनीय मानते हैं, और उनके मत में धात्वर्थनिर्देश पतञ्जलि के बाद का है; क्योंिक महाभाष्य में पठित धात्वर्थ पाणिनीय धातुपाठ में पठित धात्वर्थों से भिन्न है। धात्वर्थनिर्देश पतञ्जलि से पूर्व किया गया होता तो पतञ्जलि उन उन अर्थों में धातु का पाठ अवश्य करते। धात्वर्थनिर्देश भीमसेनीय है, इस कथन में प्रमाण इस प्रकार हैं—

न नार्थपाठः परिच्छेदकः तस्यापाणिनीयत्वात् ।
अभियुक्तैरुपलक्षणतयोक्तत्वात् —महाभाष्य प्रदीप ११३११
अभियुक्तैरिति-भीमसेनेनेत्यैतिह्यम् —महाभाष्य उद्योत ११३११
न च या प्रापणे इत्याद्यर्थनिर्देशो
नियामकः, तस्यापाणिनीयत्वात् —-शब्दकौस्तुम ११३११
तितिक्षायहणं ज्ञापकं भीमसेनादिकृतोऽर्थनिर्देश उदाहरणमात्रम् —शब्दकौस्तुभ ११२१२०

इन सब प्रमाणों से पुष्ट होता है कि पाणिनीय घातुपाठ में घात्वर्थनिर्देश पाणिनीय न होकर भीमसेनीय है।

वस्तुतः घात्वर्थनिदँश पाणिनीय है, और पाणिनीय घातुपाठ में घात्वर्थनिर्देश

१. १।३।१ महा० प्र०

<sup>7. 817170</sup> 

३. मा० घा० १।१

४. चा० घा० (प्रारम्भ)

पतञ्जलि के बाद का न होकर, पाणिनि के समय का ही है। जहां तक महा-भाष्य और पाणिनीय धातुपाठ में धात्वर्थों की भिन्नता का प्रश्न है, उसे इस प्रकार समभा जा सकता है—धातु कियावाची है। धात्वर्थनिर्देश धातु की कियावाचिता को दिखाने के लिए किया गया है। कियावाचिता को दिखाने के लिए अनेकार्थी धातु के किसी भी अर्थ का पाठ किया जा सकता है, आचार्य स्वतन्त्र हैं। अतः धात्वर्थों की भिन्नता के आधार पर यह कहना 'धात्वर्थनिर्देश पाणिनीय धातुपाठ में पतञ्जलि के बाद का है' उचित नहीं। महाभाष्य में कई धात्वर्थ तो पाणिनीय धातुपाठ में पठित धात्वर्थों से अभिन्न हैं। उदाहरणार्थ—

अश्नोतिः व्याप्तिकर्मा—महाभाष्य ६।१।१, पा० घा०— अशू व्याप्तौ । प्रातिः पूरणकर्मा—महाभाष्य ३।४।१, पा० घा०—प्रा पूरणे। रातेर्दानकर्मणः—महाभाष्य ६।१।३, पा० घा०—रा दाने।

महाभाष्य में एक स्थल पर' कहा गया है—आचार्यप्रवृतिसापयित नैवं-जातीयकानामिद्विधिमवतीति, यदयमिरितः कांश्चिन्नुमनुषक्तान् पठित-उबुन्दिर् निशामने, स्कन्दिर् गतिशोषणयोः'।

यहां आचार्य शब्द पाणिनि के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्यवहार चूँकि पाणिनि का है, अतः 'ज्ञापयित' किया के कर्त्ता भी पाणिनि हुए एवं 'पठित' किया के कर्त्ता भी पाणिनि हैं। इससे स्पष्ट है कि पाणिनि ने धात्वर्थनिर्देश किया था।

छाया-व्याख्याकार पायगुण्ड भी घात्वर्थं निर्देश को पाणिनीय मानकर ही लिखते हैं—'पाणिनिना प्रत्ययिवशेषानाश्रयेण मृजूष् शुद्धौ इति घातुपाठ उप-दिष्ट इत्यर्थ: '' नागेश ने भी कहा है —'एतत् प्रामाण्यात् केषाञ्चिद् घातूना-मर्थनिर्देशसहितोऽपि पाठ इति'। सायण भी घात्वर्थं निर्देश को पाणिनीय मान-कर ही लिखते हैं—'अस्माकं तूभयमि प्रमाणमाचार्येणोभयथा शिष्याणां प्रतिपादनात्।'

इस प्रकार नागेश और सायण के प्रमाणों से स्पष्ट है कि पाणिनि ने धातुएं 'सहिता' रूप में और 'अर्थसहित' दोनों प्रकार से पढ़ी थीं। जिस प्रकार अष्टाध्यायी के लघु और बृहद् दो पाठ माने जाते हैं, उसी प्रकार धातुपाठ

१. महा० १।३।१

२. महा० पस्पशा०

३. महा०उ० १/३/१

४. माघ०घा० ४/५१

के भी लघु और बृहद् दोनों पाठ रहे होंगे। 'धात्वर्थनिर्देश भीमसेनीय हैं' इस तथ्य की पुष्टि में भी महाभाष्य-टीका में प्रमाण उपलब्ध हैं, अतः भीमसेन का निराकरण तो नहीं किया जा सकता। भीमसेन ने धात्वर्थों को ग्रन्थ रूप में निबद्ध न कर पाणिनीय धात्वर्थों का परिष्कार किया होगा। आज जो पाणिनीय धातुपाठ उपलब्ध है, सायण द्वारा परिष्कृत है। सायण से पूर्व भीमसेन ने भी धात्वर्थों का परिष्कार किया होगा। कैयट और नागेश के समक्ष भीमसेन-परिष्कृत पाणिनीय धातुपाठ ही रहा होगा।

पाणिनि से प्राचीन धातुपाठ अनुपलब्ध होने के कारण धात्वर्थों को ग्रन्थ रूप में निबद्ध करने का श्रेय पाणिनि को मिलना चाहिए अथवा पाणिनि से प्राचीन वैयाकरणों को मिलना चाहिए, इस विषय पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

# प्राचीन आचार्यों की धात्वर्थनिर्देशशैली—

पाणिनि से प्राचीन उपलब्ध निघण्टु और निरुक्त दोनों ग्रन्थों में धात्वर्थ-निर्देश किया गया है। उनसे तुलनात्मक अध्ययन करके पाणिनि से प्राचीन आचार्यों की धात्वर्थनिर्देश-शैली का ज्ञान हो सकता है।

# निघण्टु में धात्वर्थनिदेश—

निघण्टु ऋग्वेद के क्लिष्ट शब्दों का कोष है। इसमें एकार्थं-पर्याय संज्ञा-वाची एवं कियावाची शब्दों का अर्थनिर्देश किया गया है। इनमें से कियावाची अर्थात् तिङक्त रूप २१३ हैं, जिनका १५ वर्गों में विभाजन किया गया है, अर्थात् १५ अर्थनिर्देश हैं। उदाहरणत:—

कान्तिकर्माणः २/६, ज्वलतिकर्माणः १/१६, अत्तिकर्माणः २/८, कुध्यति-कर्माणः २/१२, गतिकर्माणः २/१४, व्याप्तिकर्माणः २/१८, वधकर्माणः २/१६, ऐश्वर्यकर्माणः २/२१, परिचरणकर्माणः ३/५, पश्यतिकर्माणः ३/११, अर्चतिकर्माणः ३/१४, याञ्चाकर्माणः ३/१६, दानकर्माणः ३/२०, अध्येषणा-कर्माणः ३/२१, स्विपितिकर्माणः ३/२२ ।

इनमें से ६ घात्वर्थनिर्देशों का प्रथम पद तिङन्त रूप है, और अन्यों का प्रथम पद भावकृदन्त और भावकर्मतद्वितान्त है। उत्तरपद 'कर्माणः' १५ घात्वर्थनिर्देशों में ही है। 'कर्माणः' उत्तरपद घातु की क्रियावाचिता को भी चोतित कर रहा है।

प्रायः एक धातु एक वर्ग में ही पठित है; किन्तु कुछ घातुएँ ऐसी भी हैं,

#### ःउदाहरणतः—

वेत्ति कान्तिकर्माणः २/६ अत्तिकर्माणः २/५ हर्यति कान्तिकर्माणः २/६ गतिकर्माणः २/१४ गतिकर्माणः २/१४ नक्षति व्याप्तिकर्माणः २/१८ गतिकर्माणः २/१४ इन्वति व्याप्तिकर्माणः २/१८ ऐश्वर्यकर्माणः २/२१ इरज्यति परिचरणकर्माण: ३/४ वेनति गतिकर्माण: २/१४ अर्चतिकर्माणः ३/१४ अर्चतिकर्माण: ३/१४ कान्तिकर्माणः २/६ गतिकर्माणः २/१४ अध्येषणाकर्माणः ३/२१।

#### निरुवत में धात्वर्थनिर्देश—

निरुक्त निघण्ट पर ही व्याख्या ग्रन्थ है। निघण्ट में जहां सभी धात्वर्थ-निर्देशों में 'कर्माणः' उत्तरपद है, निरुक्त में वहां शैली की विविधता दृष्टि-गोचर होती है। निरुक्त में 'कर्माणः' उत्तरपद वाले धात्वर्थनिर्देश अत्यधिक हुए हैं; यहां तक कि अव्ययों का धात्वर्थनिर्देश भी 'कर्म' उत्तरपद में अन्त होता है—

स्तुतिकर्माणः १/३ हिंसाकर्माणः १/३ स्रवितकर्माणः १/३ तृष्तिकर्माणः २/२ गितकर्माणः २/२ उपदासयितकर्माणः २/४ प्रकाशयितकर्माणः २/६ खनितकर्माणः २/६ प्रजाकर्माणः २/६ अभ्यश्नुवतेकर्माणः ३/२ वधकर्माणः ३/२ कृष्यितकर्माणः ३/२ पश्यितकर्माणः ३/३ पत्रपर्णकर्माणः ३/४ श्लाधाकर्माणः ४/२ दहितकर्मा ४/३ करोतिकर्मा ४/३ भरतेहरितकर्मणः ४/४ मृदुभावकर्माणः ४/३ स्पृशितिकर्माणः ४/३ रक्षाकर्मा ४/४ गृणातिकर्मा ६/२ गृहणातिकर्मा ६/२ गिरितकर्मा ६/२ प्रसाधनकर्मा ६/४ प्रीतिकर्मा ६/६ आप्नोतिकर्मा ७/४ नमितकर्मा ७/४ प्रेष्साकर्मा ७/४ सिञ्चितकर्माणः ७/७ श्रयतिकर्मा ७/७ दीप्तिकर्माणः ६/२ वृद्धिकर्माणः ६/३ उत्साहकर्माणः १०/१

उपदयाकर्मा १०/२ निवासकर्माणः १०/२ राघ्नोतिकर्मा १०/२ भावकर्माणः ४।३ राब्दकर्माणः ४।३ एवङ्कर्मा ४।१ खादतिकर्माः ४।३ दीव्यतिकर्मा ३।३ इलेषकर्माणः ४।२ विभागकर्मा ४।३ दंसयःकर्माण ४।४ अर्हन्तिकर्मा ५।१।

इनमें से २२ घात्वर्थनिर्देशों में पूर्व पद 'तिङन्त' है। निपातों का अर्थनिर्देश भी 'कर्मपदान्त' से किया गया है—

> चिदित्येषोऽनेककर्मा १।२। नु इत्येषोऽनेककर्मा १।२। ही इत्येषोऽनेककर्मा १।२।

कर्म से तात्पर्य यहां अर्थ है।

'अनेककर्मा' यहां घातु शब्दों की अनेकार्थता को द्योतित कर रहा है। घातुओं में दय और व्यन्त को विशेष रूप से अनेकार्थक कहा गया है—

दहितकर्मा, उपदयाकर्मा, विभागकर्मा, दानकर्मा। व्यन्त इत्येषोऽनेककर्मा—पश्यतिकर्मा, खादितकर्मा।

इसके अतिरिक्त अर्थ उत्तरपद के साथ भी घात्वर्थनिर्देश हुआ है— दघात्यर्थे दा१, लवनार्थे २।१, गत्यर्थे १।६, गुद्धचर्थस्य, १२।३ क्षयार्थात् ७।६। कृष्ठ ऐसे भी घात्वर्थनिर्देश हैं, जिनमें गतिविशेष को द्योतित किया

गया है—

द्रातीति-गतिकुत्सना २।१।

नीति चकद्र इति श्वगतो भाष्यते २।१।

विघेय-पद से रहित सप्तम्यन्त एकवचन में भी घात्वर्थनिर्देश किया गया

विमोचने १।६, नाशने ६।६, वशगामने ६।६, परिचर्यायाम् ११।२, स्पर्धा-याम् ६।४।३३।

विमोचने, नाशने, वशगामने घात्वर्थं भावकृदन्त हैं।

पाणिनि से प्राचीन आचार्यों की घात्वर्थंनिर्देश-शैली पर विचार करने के बाद अब पाणिनि एवं पाणिनि से अर्वाचीन आचार्यों की घात्वर्थनिर्देश-शैली पर आते हैं।

पाणिनि---

पाणिनीय घातुपाठ के अतिरिक्त अष्टाघ्यायी में भी अनेक स्थलों पर घात्वर्थनिर्देश किया गया है। अष्टाध्यायी में 'कर्मन्' उत्तरपद से घात्वर्थनिर्देश

१. निरु० ४।३

नहीं हुआ है, इसके विपरीत, घातुपाठ में 'कर्मन् उत्तरपद' से धात्वर्थनिर्देश ५ स्थलों पर हुआ है—-

षो अन्तकर्मणि<sup>3</sup>, क्षल शौचकर्मणि<sup>3</sup>, तुट कलहकर्मणि<sup>3</sup>, भाज पृथक्कर्मणि<sup>8</sup>, पुण कर्मणि शुभे<sup>8</sup>।

पाणिनीय धातुषाठ में 'कर्मन्' उत्तरपद के स्थान पर 'अर्थ' उत्तरपद से अधिक धात्वर्थनिर्देश हुआ है—

पद्यर्थे, गत्यर्थाः, शब्दार्थाः, ईष्यर्थाः, शीघार्थाः, हिसार्थाः, शिवार्थाः, शिवार्याः, शिवार्थाः, शिवार्याः, शिवार्याः, शिवार्थाः, शिवार्याः, शिवार्याः,

१७६ घात्वर्थनिर्देश अर्थ-युक्त बहुन्नीहि समास से हुए हैं।

पूर्वपद 'तिङन्त' से घात्वर्थनिर्देश का केवल एक उदाहरण है— 'त्रीङ् वृणोत्यर्थे'<sup>१९७</sup> जबिक निघण्टु और निरुवत में इनकी संख्या अधिक है।

गत्यथक, शब्दार्थक, हिसार्थक धातुओं के अर्थ-निर्देश में किसी विशिष्ट गति, शब्द, हिसा का उल्लेख नहीं किया गया।

निघण्टु और निरुक्त में प्रयुक्त वध, अर्चति, परिचरण और ज्वलित

<sup>3. 8180</sup> 

२. १०।५२

३. ६। ५२

४. १०१२७३

प्र. ६१४३

६. १०।२२३

<sup>9. 8188</sup> 

<sup>5. 31780</sup> 

ह. रा३३२

१०. १।३६२

११. १।४४७

<sup>37.8198</sup> 

१३. ६।३३

१४. १०।१६५

१५. १।३८०

१६. ११२४६

<sup>80. 8180</sup> 

चात्वर्थों का स्थान उनके पर्याय हिंसा, स्तुति, सेवा और दीप्ति घात्वर्थों ने ले लिया है।

अष्टाध्यायी और धातुपाठ में केवल १५ स्थलों पर घात्वर्थसाम्य है—

| अष्टाध्यायी                               | धातुपाठ |
|-------------------------------------------|---------|
| १. अञ्चेः पूजायाम् ७/२/५३                 | १/११=   |
| २. आशिषि नायः २/३/५५                      | 2/6     |
| ३. गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने १/३/६९          | १०/१४७  |
| ४. घुषिरविशब्दने ७/२/२३                   | १/४२४   |
| ४. जासिनिप्रहणनाटकाथिपवां                 |         |
| हिसायाम् ः/३/५६                           | १/५२६   |
| ६. तनूकरणे तक्षः ३/१/७६                   | १/४२६   |
| ७. दिवो विजिगीषायाम् ८/२/४६               | 8/8     |
| द <mark>. मृषस्तितिक्षायाम् १/२/२०</mark> | 8/20    |
| <ul><li>ह. प्रजने वीयतेः ६/१/५५</li></ul> | २/५१    |
| १०. वञ्चेर्गतौ ७/३/६३                     | 388/8   |
| ११. (वदः) व्यक्तवाचां समुच्चारणे १/३/४८   | १/७३५   |
| १२. लुभो विमोहने ७/२/५४                   | ६/२५    |
| १३. हिलष आलिङ्गने ३/१/४६                  | 8/52    |
| १४. सेघतेर्गतौ ८/३/११४                    | 35/8    |
| १५. स्पर्खायामाङ: १/३/३१                  | १/७३३   |

डा॰ पलसुले अष्टाध्यायी और धातुपाठ के अन्य धात्वर्थों में साम्य न होने के कारण धातुपाठ को अपाणिनीय मानते हैं, किन्तु इससे पूर्व धातुपाठ के पाणिनीयत्व को सिद्ध किया जा चुका है। आज जो धातुपाठ उपलब्ध है क्या वह धातुपाठ का मूलरूप है? उसमें आज तक किसी ने परिवर्तन नहीं किया होगा? इसमें शंका है। अष्टाध्यायी और धातुपाठ के धात्वर्थों में साम्य न होने में यह भी एक कारण है।

# पतञ्जलि—

महाभाष्य में 'कर्मन्' उत्तरपद से धात्वर्थनिर्देश के उदाहरण अपेक्षाकृत अधिक हैं। निरुक्त में प्रयुक्त विधेय पद 'भाष्यते' का स्थान महाभाष्य में 'वर्तते' कियापद ने ले लिया है। उदाहरणतः हविः प्रक्षेपणे त्यागे वर्तते, विषः प्रकिरणे दृष्टः छेदने चापि वर्तते, ईिंडः स्तुतिचोदनायाच्यासु दृष्टः, प्रेरणे चापि वर्तते, करोतिः भूतप्रादुर्भावे दृष्टः निर्मलीकरणे चापि वर्तते । कर्मन् उत्तरपद से घात्वर्थनिर्देश के उदाहरण देखिए—
रातेर्दानकर्मणः अश्नोतिव्याप्तिकर्मा प्रातिः पूरणकर्मा ।

#### अर्वाचीन आचार्यों का घात्वर्थनिर्देश-

पतञ्जिल से अर्वाचीन चन्द्रगोमी, देवनन्दी, काशकृत्स्न, शाकटायन, हैमचन्द्र सूरि और वोपदेव वैयाकरणों ने भावकृदन्त सप्तम्यन्त एकवचन में धात्वर्थीनिर्देश अधिक किया है। शब्दों के स्वल्प व्यय को ध्यान में रखते हुए 'वर्तते' और 'भाष्यते' कियापदों का प्रयोग नहीं किया गया। 'अर्थ-युक्त-बहुब्रीहि' से धात्वर्थनिर्देश के उदाहरण भी उत्तरोत्तर कम होते गये हैं। 'कर्मन्' उत्तरपद से धात्वर्थनिर्देश के उदाहरण एक दो की गणना में ही आते हैं। इसके विपरीत भावकृदन्त, कारक-कृदन्त, भावकर्मतद्धितान्त, अव्युत्पन्न कृदन्तों से धात्वर्थनिर्देश किये गये हैं। अगले अध्याय में अर्वाचीन आचार्यों की धात्वर्थनिर्देश-शैंली पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है।

१. ११३।१

२. ६।१।३

इ. ६।१।१

४. ३१४१२

थ्. पस्पशाह्निक

E. 21212

# त्तीय अध्याय

# धातुपाठों में धात्वर्थनिर्देशशैली और उसकी समीक्षा

घातुपाठों में धात्वर्थनिर्देश आरम्भ से अन्त तक एक ही प्रकार से किया गया हो, ऐसा नहीं है । धात्वर्थनिर्देश की शैली में विविधता दृष्टिगोचर होती है, उसमें एक रूपता नहीं है। धातुपाठों में पठित वातुएं अर्थनिदेश की दृष्टि से एकार्थी और अनेकार्थी दो प्रकार की हैं। एकार्थी घातुओं में भी कुछ घातुओं का अर्थनिर्देश विशेषणसहित है, और अन्य विशेषणरहित है। अनेकार्थी घातुओं में भी समस्तपदों से हुआ है, कहीं असमस्त पदों से हुआ है और कहीं-कहीं समस्त और असमस्त उभयविध पदों से हुआ है। शब्द की दृष्टि से धात्वर्थों का सर्वेक्षण किया जाये तो वे कहीं भावकृदन्त में हैं, कहीं कारक-कृदन्त में हैं, कहीं अव्युत्पन्न-कृदन्त में है और कहीं भाव-कर्म-तद्धितान्त में हैं। एकार्थी धातुओं में से कुछ धातुएँ ऐसी हैं; जिनके अर्थनिर्देश में उसी धातु से व्युत्पन्न प्रत्ययान्त शब्द रखे गये हैं, इसके अतिरिक्त समान अर्थ वाली धातुओं को घात्वर्थनिर्देश में एक दूसरे के पर्याय के रूप में रखा गया है। एकार्थी, अनेकार्थी घातुओं के अतिरिक्त 'कगे नोच्यते, वनु च नोच्यते'—ये दो घातुयें भी धात्वर्थनिर्देश की शैली के एक विशेष प्रकार को द्योतित करतीं हैं। 'को नोच्यते, वनु च नोच्यते' को छोड़कर, अन्य सब विशेषतायें, सभी घातुपाठों में उपलब्ध हैं; इतना अवश्य है कि कोई विशेषता किसी घातुपाठ में अधिक है, और किसी में कम। प्रस्तुत अध्याय में इन्हीं सब विशेषताओं पर, उदाहरण एवं परिमाण उपस्थित करते हुए, विचार किया जा रहा है।

गण सूत्र = धातुसूत्र —सप्तम्यन्त

धातुपाठों में पठित प्रत्येक धातु (कगे, वनु को छोड़कर) किसी न किसी अर्थ के साथ संयुक्त है, चाहे वह अर्थ भावकृदन्त है या कारककृदन्त

है। घातु उद्देश्य है और अर्थ विधेय है, उद्देश्य और विधेय के संयोग से ही वाक्य बनता है; अतः धातुपाठ में पठित अर्थसहित घातु धातुसूत्र कहलाता है। घातुसूत्र को गणसूत्र भी कह सकते हैं; क्योंकि गणपाठ सामान्यतः कम-विशेष से पढ़े गये, शब्द-समूहों का संकलन है; और धातुपाठ में चूंकि भ्वादि आदि गण, कम-विशेष में पढ़े गये हैं; अतः इस सामान्य अर्थ के अनुसार, धातुपाठों को भी गणपाठ कहा जाता है। जिनेन्द्रबुद्धि ने काशिका की व्याख्या न्यास में भी गणपाठ के लिए गणपाठ शब्द का प्रयोग भी किया है। इस प्रकार धातुपाठ (गणपाठ) में पठित धातुसूत्र पारम्परीय गणसूत्र कहलायेंगे। इन धातुसूत्र अथवा गणसूत्र में अर्थनिदेश अधिकतर सप्तमी एकवचन में हैं, उदाहरणार्थ प्रत्येक धातुपाठ से एक-एक दृष्टान्त देखिए—

यु-अभिगमने, विद वेदनायाम्, कत्थ श्लाघायाम्, म्लक्ष स्रक्षक्षरणस्निग्धार्थे, तित्र कुटुम्बधारणे, लोक्वङ् दर्शने, कर्ज व्यर्थने, कुच-ज् रोधपर्ककौटित्यलेखने आदि ।

## सप्तम्यन्त एकवचनान्त अर्थ-निर्देश तालिका—

| धातुपाठ      | धातु-सूत्र   | सप्तम्यन्त | प्रतिशत |
|--------------|--------------|------------|---------|
|              | संख्या       | एकवचनान्त  |         |
|              |              | संख्या     |         |
| पाणिनीय      | १४६१         | १३१६       | 80.09   |
| चान्द्र      | ११६४         | ११५१       | ६८.८८   |
| जैनेन्द्र    | १२८२         | ११२०       | ८७.३६   |
| काशकृत्स्न   | <b>8</b> 888 | 388        | とき・きょ   |
| कातन्त्र     | 378          | १२१२       | 39.83   |
| शाकटायन      | १३२०         | ११८४       | 58.58   |
| हैम          | १५०३         | १३६७       | 23.03   |
| कविकल्पद्रुम | १७५६         | १६५३       | £8.83   |
| 9            |              |            | -       |

उपर्युक्त तालिका से प्रकट होता है कि घातुपाठों में सबसे अधिक घात्वर्थ-

१. न्यास (काशिका), भाग १, पृ०२११

२. (क) पा॰ घा॰, २/३८ (ख) चा॰ घा॰ १०/३८

<sup>(</sup>ग) जै० घा०, १/४६८ (घ) काश्च० ६/१००

<sup>(</sup>ङ) कात० घा० ६/११४६ (च) ज्ञाक० घा० १/३२

<sup>(</sup>ভ) है० घा० १/४४४ (ज) क०क०द्रु० घा० का० सं० ६४

निर्देश सप्तमी एकवचन में हैं। द्विचन और बहुवचन में पठित धास्वर्थनिर्देश की संख्या अत्यल्प है। चान्द्र धातुपाठ में अन्य धातुपाठों की अपेक्षा सप्तमी एक-वचन में पढ़े गये धातुसूत्रों की प्रतिशत संख्या अधिक है, और उसके बाद कम इस प्रकार है—

कविकल्पद्रुम काशकृत्स्न, पाणिनीय, कातन्त्र, हैम, जैनेन्द्र और अन्त में शाकटायन घातुपाठ ।

# एकार्थी, अनेकार्थी धात्वर्थनिर्देश —

इन घातुसूत्रों में, चाहे वे घातुसूत्र सप्तमी एकवचन में हैं, सप्तमी द्विवचन में हैं अथवा सप्तमी बहुवचन में हैं, घातु कहीं एक अर्थ में निद्धित्ट है, और कहीं अनेक अर्थों में। उदाहरणार्थ 'चिति' घातु एक अर्थ में पढ़ी गई है, और 'अव' घातु एक से अधिक अर्थों में पढ़ी गई है; 'इस प्रकार घातु कहीं एकार्थी है और कहीं अनेकार्थी है।

घातुपाठों में एकार्थी और अनेकार्थी घातुओं की परिमाण-तालिका इस प्रकार है—

| धातुपाठ      | धातु<br>संख्या | अनेकार्थी<br>धातु<br>संख्या | प्रतिशत | एकार्थी<br>धातु<br>संख्या | प्रतिशत       |
|--------------|----------------|-----------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| पाणिनीय      | १६०५           | 388                         | 38.88   | १६८६                      | 55. <u>40</u> |
| चान्द्र      | १५७५           | १७                          | 2.00    | १५५८                      | 85.83         |
| जैनेन्द्र    | १४७८           | १६६                         | १३.२६   | १२८२                      | 56.03         |
| काशकृतस्न    | २४११           | २८१                         | ११.६५   | 2830                      | 55.38         |
| कातन्त्र     | १८५८           | २०६                         | ११.०८   | १६५२                      | 55.68         |
| शाकटायन      | १८४५           | २१५                         | 38.48   | १६४०                      | 55.80         |
| हैम          | 8850           | २२८                         | ११.५१   | १७५२                      | 55.85         |
| कविकल्पद्रुम | २३५८           | ३२८                         | 83.88   | २०३०                      | 58.08         |
|              |                |                             |         |                           |               |

इस प्रकार सभी घातुपाठों में एकार्थी घातुओं की संख्या अनेकार्थी घातुओं की संख्या से बहुत अधिक है। चान्द्र घातुपाठ में एकार्थी घातुओं की प्रतिशक्त

पा॰चा॰ १/३४, १/३८४; जै॰घा॰ १/४६२, १/४६६;
 काश॰ घा॰ १/२, १/२७१; शाक॰घा॰ १/४४०; १/८०२;
 है॰घा॰ १/२८, १/४८६; क॰क॰द्रु॰घा॰ १८०, २८६

सख्या सब धातुपाठों से अधिक है, और उसके बाद क्रम इस प्रकार हैं—

कातन्त्र,पाणिनीय, हैम, शाकटायन, काशकृत्स्न, जैनेन्द्र और कविकल्पद्रुम धातुपाठ । जैनेन्द्र और कविकल्पद्रुम धातुपाठों में एकार्थी <mark>घातुओं की</mark> संख्या बराबर है। यह निश्चित है कि जिस जिस घातुपाठ में एकार्थी घातुओं की प्रतिशत संख्या अन्य धातुपाठों की अपेक्षा अधिक होगी; उसमें अने-कार्थी घातुओं की प्रतिशत संख्या अन्य घातुपाठों की अपेक्षा कम होगी। कविकल्पद्रुम और जैनेन्द्र धातुपाठ में अनेकार्थी धातुओं की प्रतिशत संख्या अन्य धातुपाठों की अपेक्षा अधिक है; और चान्द्र धातुपाठ में सबसे कम है। इस प्रकार अनेकार्थी घातुओं का अधिक से कम की ओर ऋम में धातुपाठों के उपर्युक्त क्रम से विपरीत क्रम समभना चाहिए।

एकार्थ सविशेषण घात्वर्थनिर्देश-

एकार्थी और अनेकार्थी धातुओं में भी अर्थनिर्देश विभिन्न प्रकार से हुआ है । सर्वप्रथम एकार्थी घातुओं के अर्थनिर्देश पर ही विचार करते हैं । एकार्थी धातुओं के अर्थ का निर्देश कहीं विशेषणसहित हुआ है और कहीं विशेषणरहित हुआ है।

'एकार्थी सिवशेषण घात्वर्थनिर्देश' के उदाहरण देखिए-पाणिनीय धातुपाठ° --- सातत्यगमने, अव्यवते शब्दे, कुटिलायां गतौ आदि । चान्द्र धातुपाठ<sup>२</sup>---गतिवैकल्ये, मन्दायां गतौ, अनृतभाषणे आदि । जैनेन्द्र घातुपाठ<sup>3</sup>—िकञ्चिच्चलने, गतिचातुर्ये, छद्मगतौ । काशकृत्स्न धातुपाठ<sup>४</sup>—व्यक्तायां वाचि, कुत्सिते शब्दे, नीचैगंतौ आदि । कातन्त्र घातुपाठ<sup>१</sup>—कुच्छ्रजीवने, अघ:पतने, देवशब्दे आदि । शाकटायन धातुपाठ -किल शब्दे, ईषद्धसने, कुटिलायां गतौ आदि । हैम घातुपाठ<sup>©</sup>—आज्ञुगतौ, विहायसा गतौ, सम्यग्भाषणे आदि । कविकल्पद्रुम धातुपाठ — दुर्वाचि, दुर्गत्याम्, प्रसह्यहृत्याम् आदि ।

१. १/३३, ३२६, ५२३

२. १/७२, १४१, १०/६

<sup>₹.</sup> १/४5E, ४EX, ४EX

<sup>8.</sup> १/१५, २१, ३१

<sup>4. 8/888, 3/688,</sup> E/8225

६. १।१७६, २५४, ३२६

७. ११४४०, ४८७, ६१२६८

<sup>5. 3</sup>x, 83, 90

# एकार्थ अविशेषण धात्वर्थनिदेश-

एकार्थी विशेषणरहित घात्वर्थ-निर्देश के उदाहरण देखिए— <mark>पाणिनीय घातुपाठ<sup>°</sup>—मर्दने, लवने, भेदने आदि ।</mark> चान्द्र धातुपाठ<sup>२</sup>—शोषणे, मार्जने, हसने आदि । जैनेन्द्र घातुपाठ³—धारणे, बन्धने, दाने आदि । काशकृत्स्न धातुपाठ<sup>४</sup>—दाहे, भक्षणे, त्यागे आदि। कातन्त्र घातुपाठ —बन्धने, वर्जने, पालने आदि । शाकटायन धातुपाठ -दाने, वेष्टने, भत्सने आदि । <mark>हैम</mark> घातुपाठ°—विभावने, अर्दने, चलने आदि । कविकल्पद्रुम घातुपाठ —सर्पणे, भूषणे, लुण्ठने आदि ।

'विशेषण-सहित और विशेषण-रहित एकार्थीं' धातुओं की परिमाण-तालिका इस प्रकार है—

|                 | रण नकार ह                 | <u> </u>                                      |         |                                 |              |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|
| <u> वातुपाठ</u> | एकार्थी<br>धातु<br>संख्या | सविशेषण<br>धात्वर्थ-<br>निर्दे <mark>श</mark> | प्रतिशत | अविशेषण<br>धात्वर्थ-<br>निर्देश | प्रतिशत      |
| _               |                           | संख्या                                        |         |                                 |              |
| पाणिनीय         | १६८६                      | ६३                                            |         | संख्या                          |              |
| चान्द्र         | १४४८                      | •                                             | ₹.७३    | १६२३                            | ६६.२६        |
| जैनेन्द्र       |                           | ३६                                            | ₹.३१    |                                 |              |
|                 | १२८२                      | ५६                                            |         | १५२२                            | ६७.६१        |
| काशकृत्स्न      | 2830                      | ४७                                            | 8.38    | १२२६                            | <b>५५.६३</b> |
| कातन्त्र        | १६५२                      |                                               | 7.70    | २०५३                            | 30.03        |
| शाकटायन         |                           | ४७                                            | ३.४४    |                                 |              |
|                 | १६४०                      | ४७                                            | •       | १४६५                            | ६६.५४        |
| हैम             | १७५२                      |                                               | २.८६    | १५६३                            | 89.03        |
| कविकल्पद्रुम    | FOGI                      | ३३                                            | १.८८    | 3908                            | 85.23        |
| 9               | - 10 40                   | ३६                                            | 00.9    |                                 |              |
| 8. 8018         | रे४, राइर.                | 201%                                          | ,       | 8338                            | ६८.२२        |

१. १०।१३४, राइर, १०।४०

<sup>7.</sup> ११४१, ४२, ६=

३. ११४८६, ११४८६, ११४८६

६. ११६८, १८१, ३१७

<sup>8. 8178, 80, 707</sup> 

६. १११६, ४२४, ४६४

७. ११२०४, ३६६, ४४३

क. ६०, ३२०, ३२१

इस प्रकार विशेषण-सहित एकार्थी धात्वर्थनिर्देश विशेषणरहित एकार्थी धात्वर्थनिर्देश से बहुत कम हुआ है। सिवशेषण एकार्थी धात्वर्थनिर्देश जैनेन्द्र धातुपाठ में अन्य धातुपाठों की अपेक्षा अधिक हुआ है, और उसके बाद धातु-पाठों का कम इस प्रकार है—

पाणिनीय, कातन्त्र, शाकटायन, चान्द्र, काशकुत्स्न, हैम, कविकल्पद्रुम धातु-पाठ। सविशेषण एकार्थी धात्वर्थनिर्देश में अधिक से कम की ओर धातुपाठों के उपर्युक्त कम के विपरीत कम समक्षना चाहिए।

#### अनेकार्थी धात्वर्थनिर्देश-

अब अनेकार्थी धात्वर्थनिर्देश पर दृष्टिपात करते हैं। अनेकार्थी धातुओं में भी अर्थनिर्देश तीन प्रकार से हुआ है—(क) समस्त पदों से, (ख) असमस्त पदों से, (ग) उभयविध पदों से। उभयविध पदों से अनेकार्थी धात्वर्थनिर्देश के उदाहरण केवल ४ धातुपाठों में मिलते हैं। धातुपाठों के नाम इस प्रकार हैं—

पाणिनीय, काशकृत्स्न, कातन्त्र तथा कविकल्पद्रुम धातुपाठ । प्रत्येक धातुपाठ में समस्त, असमस्त उभयविध पदों से धात्वर्थनिर्देश की परिमाण-तालिका इस प्रकार है—

अनेकार्थी समस्त- प्रतिशत असमस्त प्रतिशत उभय- प्रतिशत धातुपाठ विध पद पद धात्एँ पद धात्वर्थ-घात्वर्थं धात्वर्थ-निर्देश निर्देश निर्देश संख्या संख्या संख्या 8 0.8% १४६ ६८.०३ ६६ ३१.५० पाणिनीय 385 28.88 १२ X 80 चान्द्र ५५ २६.४६ — 08.00 १६६ १३८ जैनेन्द्र ७७ २७.४० २ ०.७१ २८१ २०२ ७१.८८ काशकृतस्न २०६ १३० ६३.१० ७५ ३६.४० १ ०.४८ कातन्त्र २१५ १५५ ७२.०६ ६० २७.६० शाकटायन ७८ ३४.२१ ६४.७८ हैम २२८ १४० 88.50 8 7.08 ४७.४६ १६३ ३२८ १४६ कविकल्पद्रुम

अब इनमें से प्रत्येक पर अलग से विचार करते हैं—

# अनेकार्थी समस्त धात्वर्थनिर्देश —

सर्वप्रथम अनेकार्थी समस्त घात्वर्थनिर्देश को लेते हैं। अनेकार्थी समस्त

पदों से अर्थ-निर्देश तीनों वचनों (एक०, द्वि०, बहु०) में हुआ है। अनेकार्थी समस्त एकवचनान्त घात्वर्थ के उदाहरण ४ घातुपाठों में ही उपलब्ध हैं। घातुपाठों के नाम इस प्रकार हैं—

जैनेन्द्र, काशक्रत्स्न, हैम और कविकल्पद्रुम धातुपाठ । अनेकार्थी समस्त एकवचनान्त धात्वर्थनिर्देश—

'अनेकार्थी समस्त एकवचनान्त' घात्वर्थनिर्देश के उदाहरण देखिए— जैनेन्द्र घातुपाठ<sup>9</sup>— गतिहिसायाम्, मेघाहिसायाम्, भूषणपर्याप्तिवारणे, पदलक्षणे, श्रद्धोपहिसायाम्।

काशकृत्स्न धातुपाठ<sup>२</sup>— बीजतन्तुसन्ताने, क्षरणस्निग्धार्थे ।

<mark>हैम</mark> धातुपाठ<sup>3</sup>— प्रजनकान्त्यसनखादने ।

कविकल्पद्रुम घातुपाठ<sup>४</sup>—स्तुतिविस्तारशुक्लाद्युक्तयुक्तिदीपने, कान्तिगति-व्याप्तिक्षेपप्रजनखादने, सेवनप्रीतिदर्शने आदि ।

<mark>'अनेकार्थी समस्त एकवचनान्त' घात्वर्थनिर्देश की परिमाणतालिका—</mark>

| घातुपाठ      | अनेकार्थी<br>धातु संख्या | समस्त एकवचनान्त<br>धात्वर्थनिर्देश संख्या | प्रतिशत |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------|
| जैनेन्द्र    | १३८                      | <b>x</b>                                  | 3.62    |
| काशकृत्स्न   | २०२                      | ą                                         | 8.85    |
| हैम          | १४०                      | 8 .                                       | ०.६६    |
| कविकल्पद्रुम | १५६                      | २३                                        | १४.७४   |

कविकल्पदुम धातुपाठ में इनकी प्रतिशत संख्या सबसे अधिक है, और उसके बाद कम इस प्रकार है--

जैनेन्द्र, काशकृत्स्न और हैम धातुपाठ । अनेकार्थी समस्त द्विचचनान्त धात्वर्थनिर्देश—

'द्विवचनान्त अनेकार्थी' समस्त पदों से अर्थनिर्देश के उदाहरण देखिए— पाणिनीय घातुपाठ' हिसासंक्लेशनयोः, गतिशासनयोः, स्वप्नक्षेपणयोः आदि ।

<sup>&</sup>lt;mark>१. १/४६२, ४६७, ४६५,</mark> १०/५०५, ५०५

२. १/६००, €/१००

<sup>3. 7/8=</sup> 

४. ३१, ५१, ३७

प्र. १/३८, २/१७, ६/६४

| चान्द्र धातुपाठ°                  | मेधाहिसयोः, गतिशुद्धचोः, हर्षग्लेपनयोः<br>आदि ।                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| जैनेन्द्र धातुपाठ <sup>२</sup>    | हिंसानादरयोः, प्रियसुखयोः, स्तुत्य-                                      |
| काशकृत्स्न घातुपाठ <sup>3</sup>   | हिंसागत्योः, प्लवनतरणयोः, गति-<br>शोषणयोः आदि ।                          |
| कातन्त्र धातुपाठ <sup>४</sup>     | कौटिल्याल्पीभावयोः, इलेषणकीडनयोः,<br>शब्दसंघातयोः आदि ।                  |
| शाकटायन घातुपाठ <sup>१</sup>      | गतिगन्धनयोः, हर्षविमोहनयोः, शब्दोप-<br>करणयोः आदि ।                      |
| हैम घातुपाठ <sup>६</sup>          | शास्त्रमाङ्गल्ययोः, शब्दभक्त्योः, गोपन-                                  |
| कविकल्पद्रुम धातुपाठ <sup>७</sup> | कुत्सनयोः आदि ।<br>वैक्लघ्यविकलत्वयोः, संवृतिसंहत्योः,<br>वासमदयोः आदि । |

द्विवचनान्त अनेकार्थी समस्त पदों से अर्थ-निर्देश की परिमाण-तालिका इस प्रकार है—

| घातुपाठ      | अनेकार्थी समस्त           | अनेकार्थी द्विवचनान्त  | प्रतिशत |
|--------------|---------------------------|------------------------|---------|
|              | घात्वर्थं निर्दे <b>श</b> | धात्वर्थनिर्देश संख्या |         |
|              | संख्या                    |                        |         |
| पाणिनीय      | 388                       | ११२                    | ७४.१६   |
| चान्द्र      | X ·                       | 8                      | 50.00   |
| जैनेन्द्र    | १३८                       | EX                     | ६८.८४   |
| काशकृत्स्न   | २०२                       | १५२                    | ७४.२४   |
| कातन्त्र     | <b>१</b> ३                | १०६                    | 58.43   |
| शाकटायन      | २१४                       | १००                    | ४६.५१   |
| हैम          | १५०                       | ११२                    | ७४.६६   |
| कविकल्पद्रुम | १५६                       | ×3                     | 3=.03   |
| _            |                           |                        |         |

१. १/५६७, ५८६, ५४७

२. ७/४०१, १/४६२, ४६२

३. १/८३, ३६३, ३५७

४. १/४६, २३३, ४२७

x. 7/808, 8/8805, 0/8332

इ. १/३२१, ३६१, ७६३

७. १६२, १६२, १४६

द्विचनान्त अनेकार्थी समस्त पदों से घात्वर्थ-निर्देश की प्रतिशत संख्या चान्द्र घातुपाठ में सबसे अधिक है; और उसके बाद घातुपाठों का क्रम इस प्रकार है—

कातन्त्र, काशकृत्स्न, पाणिनीय, हैम, जैनेन्द्र, कविकल्पद्रुम तथा शाकटायन घातुपाठ ।

# अनेकार्थी समस्त बहुवचनान्त धात्वर्थंनिर्देश-—

| <mark>'बहुवचनान्त अनेकार्थी समस्त पदों'</mark> से अर्थ-निर्देश के उदाहरण देखिए | 1 | बहुवचनान्त | अनेकार्थी | समस्त | पदों' | से | अर्थ-निर्देश | के | उदाहरण | देखिए |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------|-------|-------|----|--------------|----|--------|-------|
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------|-------|-------|----|--------------|----|--------|-------|

पाणिनीय घातुपाठ भ

व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु, कत्थनयुद्धनिन्दा-

हिंसादानेषु, गतिदीप्त्यादानेषु आदि ।

चान्द्र धातुपाठर

मारणतोषणनिशामनेषु।

जैनेन्द्र धातुपाठ<sup>3</sup>

मोण्ड्योपनयननियमव्रतादेशेज्यासु, दानिहसा-

परिभाषणेषु, प्रतिष्ठालिप्साग्रन्थेषु ।

काशकृत्स्न धातुपाठ४

हिंसाबलदानिकेतनेषु, गतीन्द्रियप्रलयपूर्ति-

भावेषु, देवपूजासंगतिकरणदानेषु ।

कातन्त्र धातुपाठ १

रुजाविशरणगत्यवसादनेषु, दीप्तिकान्तिगतिषु,

स्नेहनसेचनपूरणेषु ।

शाकटायन घातुपाठ६

याञ्चोपतापरवयश्चिःषु, स्तुतिमोदमदस्वप्न-

कान्तिगतिषु, संदीपनक्लेशनजीवनेषु ।

हैम घातुपाठ

गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादित्रग्रहणेषु, गति-स्थानार्जनोर्जनेषु, सम्पर्चनकौटिल्यप्रतिष्टमभ-

विलेखनेषु ।

कविकल्पद्रुम धातुपाठ°

क्षमायामशक्तिषु, नियमव्रतादेशोपनीतिषु, उच्छायधृत्यचभासु।

१. १/२७, ६/२६, १/६१४

२. १/५४३

<sup>₹.</sup> १/४**६१, ३**६१, ४६१

४. ६/३२, ४/२०, १/६९६

४. १/=६, १/१४४, १/१०४४

E. 8/4, 87, 708

७. १/८६८

इ. १/६६४, ६६१

x09,30,63.3

'बहुवचनान्त अनेकार्थी समस्त पदों' से धात्वर्थ-निर्देश की परिमाण-तालिका—

| धातुपाठ      | अनेकार्थी समस्त<br>घात्वर्थनिर्देश संख्या | समस्त बहुवचनान्त<br>धात्वर्थनिर्देश संख्या | प्रतिशत |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| पाणिनीय      | २०२                                       | <b>३</b> ७                                 | १८.३१   |
| चान्द्र      | ¥                                         | 8                                          | 2000    |
| जैनेन्द्र    | १३८                                       | ३८                                         | २७.५३   |
| काशकुत्स्न   | २०२                                       | ४७                                         | २३.२६   |
| कातन्त्र     | १३०                                       | २४                                         | १८.४६   |
| शाकटायन      | १४४                                       | <b>X</b> X                                 | ३५.४८   |
| हैम          | १५०                                       | ३७                                         | २४.६६   |
| कविकल्पद्रुम | १५६                                       | ३८                                         | २४.३५   |

शाकटायन धातुपाठ में अनेकार्थी समस्त बहुवचनान्त से अर्थनिर्देश अन्य धातुपाठों की अपेक्षा अधिक हुआ है। उसके बाद का क्रम इस प्रकार है—

जैनेन्द्र, पाणिनीय, हैम, कविकल्पद्रुम, चान्द्र एवं कातन्त्र धातुपाठ ।

#### अनेकार्थी असमस्त धात्वर्थनिर्देश-

'अनेकार्थी समस्त पदों' से अर्थनिर्देश पर विचार करने के बाद अनेकार्थी असमस्त पदों से धात्वर्थनिर्देश पर आते हैं। 'अनेकार्थी असमस्त पदों से अर्थ का निर्देश भी तीन प्रकार से हुआ है—(क) च-युक्त अनुवृत्ति से, (ख) च-युक्त अनुवृत्ति-रहित, और (ग) च-रहित। वैयाकरणों की प्रायः यह शैली रही है कि वे पूर्वोक्त पद की पुनरुक्ति न कर अनुवृत्ति से उसको ग्रहण करते हैं। धातुपाठों में भी कई स्थलों पर चकार पद को ग्रहण कर अनुवृत्ति से अर्थनिर्देश किया गया है।

# अनेकार्थी असमस्त 'च-युक्त' (अनुवृत्ति-सहित) धात्वर्थनिर्देश—

पाणिनीय घातुपाठ<sup>3</sup> चान्द्र घातुपाठ<sup>2</sup> जैनेन्द्र घातुपाठ<sup>3</sup> आयामे च, घोरवासिते च, गतौ च आदि । घोरवासिते च, सङ्घाते च, संचये च आदि । रुजायां च, अभिप्रीतौ च, परिवृत्तौ च आदि ।

१. १/८१, ४३६, ४८६

२. ११२२१, २६७, ६१८६

<sup>3. 21860, 868, 868</sup> 

काशकृत्स्न धातुपाठ<sup>9</sup> कातन्त्र धातुपाठ<sup>8</sup> शाकटायन धातुपाठ<sup>3</sup> हैम धातुपाठ<sup>8</sup> कविकल्पद्गुम धातुपाठ<sup>4</sup> हिंसायां च, मार्जने च, चलने च आदि । वलने च, क्षेपणे च, बाल्ये च आदि । माने च, सुखे च, दीप्तो च आदि । मोचने च, रक्षणे च, शैद्र्ये च आदि । चौर्ये च, सेके च, संसने च आदि ।

| धातुपाठ      | अनेक।र्थी असमस्त<br>घात्वर्थनिर्देश संख्या | च-युक्त, अनुवृत्ति-<br>सहित धात्वर्थ-<br>निर्देश संख्या | प्रतिशत      |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| पाणिनीय      | ६९                                         | २२                                                      | 38.55        |
| चान्द्र      | १२                                         | <b>१</b> २                                              | 200.00       |
| जैनेन्द्र    | <b>ধ</b> ട                                 | ५७                                                      | 85.70        |
| काशकृत्स्न   | ७७                                         | 3 €                                                     | 83.0%        |
| कातन्त्र     | ७५                                         | ४७                                                      | ६२.६६        |
| शाकटायन      | ६०                                         | ५२                                                      | <b>८६.६६</b> |
| हैम          | ৬5                                         | ৩৯                                                      | 200.00       |
| कविकल्पद्रुम | १६३                                        | 35                                                      | 30.08        |

चान्द्र और हैम धातुपाठ में १०० प्रतिशत अनुवृत्ति से ही 'अनेकार्थी असमस्त' घात्वर्थीं का निर्देश किया गया है; और उसके बाद धातुपाठों का कम इस प्रकार है—

जैनेन्द्र, शाकटायन, कातन्त्र, काशक्रत्स्न, पाणिनीय तथा कविकल्पद्रुम धातु-पाठ ।

# अनेकार्थी असमस्त च-युक्त (अनुवृत्ति-रहित) घात्वर्थनिर्देश-

'अनेकार्थी असमस्त धात्वर्थनिदेश' का एक अन्य प्रकार देखिए, जहाँ असमस्त पद च-युक्त है; किन्तु वहाँ अनुवृत्ति से धात्वर्थनिदेश नहीं किया गया।

पाणिनीय धातुपाठ<sup>६</sup>—पदे लक्षणे च, पतौ याचने च, गतौ सङ्ख्याने च आदि ।

१. १।१४, ६८, ७८

२. ११७८, ६४, ८४

३. १११६, २२, ७३

४. ११६४४, ७६७, ५७४

४. १०३, ८७, २४२

६. १०/३१४, १/४६४, १०/२५४

काशकृत्स्न घातुपाठ<sup>3</sup>—विशरणे विकासे च, शब्दे रोषे च, माने कीडायां च आदि।

कातन्त्र धातुपाठ<sup>२</sup>—निवासे रोगापनयने च, निशाने क्षमायाञ्च, आह्वाने रोदने च आदि ।

शाकटायन घातुपाठ —गतौ कम्पने च, तपिस खेदे च, चित्रीकरणे कदाचिद् दर्शने च आदि ।

चान्द्र, हैम और कविकल्पद्रुम धातुपाठ में च-युक्त अनुवृत्ति-राहत धात्वर्थनिर्देश नहीं हुआ है।

'अनेकार्थी असमस्त च-युक्त अनवृत्ति-रहित धात्वर्थनिर्देश' की परिमाण नालिका—

| <sup>.</sup> धातुपाठ | अनेकार्थी असमस्त<br>धात्वर्थनिर्देश | च-युक्त, अनुवृत्तिर <mark>हित</mark><br>घात्वर्थंनिर्देश | प्रतिशत |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
|                      | संख्या                              | संख्या                                                   |         |
| पाणिनीय              | इह                                  | ४६                                                       | ६६.६६   |
| काशकुतस्न            | <del>ধ্ব</del>                      | 8                                                        | १.७२    |
| कातन्त्र             | ७५                                  | २७                                                       | ३६.००   |
| शाकटायन              | ६०                                  | 5                                                        | १३.३३   |

#### च-रहित अनेकार्थी असमस्त धात्वर्थनिर्देश—

अब च-रहित अनेकार्थी असमस्त धात्वर्थनिर्देश के उदाहरण देखिए— पाणिनीय धातुपाठ — कृपायां गतौ । कातन्त्र धातुपाठ — जन्मनि प्रादुर्भावे ।

कविकल्पद्भुम धातुपाठ —कम्पे गतौ, कीलबन्धे बलात्कृतौ, मिश्रणेऽमिश्रणे आदि।

चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृतस्त, शाकटायन, हैम धातुपाठ में च-रहित असमस्त अनेकार्थी धात्वर्थनिर्देश नहीं हुआ है।

<sup>2. 2/278, 300, 358</sup> 

<sup>₹.</sup> १/२६१, ३४८, ४६६

<sup>₹.</sup> २/€=€, ४/१०६३, १०४४

४. ११४०६

थ. शार्द्

६. ६०, ६२, १५३

'च-रहित अनेकार्थी असमस्त धात्वर्थनिर्देश' की परिमाण तालिका—

| घातुषाठ      | अनेकार्थी असमस्त       | च-रहित घात्वर्थनिर्देश                | प्रतिशत |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|---------|
|              | घात्वर्थनिर्देश संख्या | संख्या                                |         |
| पाणिनीय      | ६९                     | १                                     | 8.88    |
| कातन्त्र     | ७४                     | 8                                     | १.३३    |
| कविकल्पद्रुम | १६३                    | १३४                                   | 57.70   |
| ~ ~ /        |                        | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |         |

अनेकार्थी (समस्त, असमस्त) उभयविध पदों से धात्वर्थनिर्देश-

'उभयविध पदों से धात्वर्थनिर्देश' पाणिनीय, काशकुत्स्न, कातन्त्र और किविकलपद्भम धातुपाठ में हुआ हैं—
पाणिनीय धातुपाठ '—प्रतिष्ठालिष्सयोग्नेंन्थे च,
काशकुत्स्न '—प्रतिष्ठालिष्सयोग्नेंन्थे च विशरणे गत्यवसादनेषु।
कातन्त्र धातुपाठ —प्रतिष्ठालिष्सयोग्नेंन्थे च।

किवकल्पद्रुम धातुपाठ — स्थैर्ये खननहिंसयोः, गते निन्दारम्भजवेष्वथ, मूर्ती गमनमोहयोः, उपहतौ श्रद्धाघाते श्रद्धोपकरणयोः, स्पर्धनेश्ययोः घृणागत्योः, जिगीषेच्छापणिद्युतौ, ऋीडा-गत्योः, निशामने वादित्रादानगमनज्ञानचिन्तासू, शुद्धि-

चिन्त्योः मिश्रणे, दवाशिषोः ऐश्येऽर्थने ।

'समस्त और असमस्त उभयविधपदों' से धात्वर्थनिर्देश की परिमाण-

| तालिका इस   | प्रकार हे—     |                       |         |
|-------------|----------------|-----------------------|---------|
| घातुपाठ     | अनेकार्थी धातु | उभयविध पदों से        | प्रतिशत |
| 9           | संख्या         | घारवर्थनिर्देश संख्या |         |
| पाणिनीय     | 385            | १                     | ٥.४٤    |
| काशकृत्स्न  | २८१            | ٦                     | 0.08    |
| कातन्त्र    | २०६            | १                     | 0.85    |
| कविकल्पद्रम | ३२८            | 3                     | २७.४३   |

एकार्य और अनेकार्य की दृष्टि से घात्वर्थनिर्देश का निरूपण करने के बाद शब्द की दृष्टि से भी घात्वर्थनिर्देश की अनेकता पर विचार करना समीचीन होगा।

<sup>8. 8/4</sup> 

२. १/३७५, दद

<sup>3. 8/288</sup> 

<sup>&</sup>lt;mark>४. ७६, ६६, ११२, २२०, १७६,</mark> २६१, १७७, ६४, १८६

शब्द की दृष्टि से यदि घात्वर्थनिर्देश की आलोचना की जाये तो वे कहीं भाव-कृदन्त में हैं; कहीं कारककृदन्त में हैं; और कहीं भावकर्मतद्धितान्त में हैं। भावकृदन्त धात्वर्थनिर्देश—

सर्वप्रथम भावकृदन्त शब्दों में अर्थ-निर्देश के उदाहरण देखते हैं—
पाणिनीय धातुपाठ'—व्यथने, छेदने, मोक्षणे आदि ।
चान्द्र धातुपाठ'—सहने, दर्शने, रोगे आदि ।
जैनेन्द्र धातुपाठ'—धारणे, बोधने, याचने आदि ।
काशकृत्स्न धातुपाठ'—आसेचने, शोके, विभाजने आदि ।
कातन्त्र धातुपाठ'—पाके, रोगे, विकसने आदि ।
शाकटायन धातुपाठ'—निवासे, पालने, रोषे आदि ।
हैम धातुपाठ'—भक्षणे, कोधे, दाहे आदि ।
कविकल्पद्रम धातुपाठ —कोपने, भासने, त्यागे आदि ।

'भावकृदन्त शब्दों' से धात्वर्थ-निर्देश की परिमाण-तालिका प्रतिशत धातु संख्या भाव-कृदन्त-धात्वर्थ-धातुपाठ निर्देश संख्या 3808 : \$ = . \$ 3 पाणिनीय 2038 £ 8.50. १४४७ चोन्द्र १५७५ 08.83 जैनेन्द्र १३५१ 2805 83.58 २२६२ 5888 काशकृतस्न 05.73 १७१५ कातन्त्र १८५८ १८१७ 30.93 हैम 0238 80.53 कविकल्पद्रम २१८७ २३५८ कारककृदन्त घात्वर्थ-निर्देश-

कुछ घातुओं का अर्थ कारककृदन्त शब्दों से भी हुआ है। कृत प्रत्यय कर्ता

१. ६।१, ५०, १३८

२. १।२३७,३३४,४२३

<sup>3. 21860,880,880</sup> 

<sup>8. 818,88,850</sup> 

४. १।२६०,६०४,७१६

६. १।४३६,५१४,5१५

७. १।२६४,३२५,६६०

E. 70,30,32

अर्थ में होते हैं। कारककृदन्त से तात्पर्य यहाँ कर्तृ से भिन्न कारकों में कृत् प्रत्ययों का प्रयोग है, उदाहरणार्थ —

पाणिनीय घातुपाठ<sup>3</sup>—दन्दशूके ।
चान्द्र घातुपाठ<sup>3</sup>—भीमे ।
काशकृत्स्न घातुपाठ<sup>3</sup>—पाकाग्निकुण्डे, भद्रासने, तपसि ।
कातन्त्र घातुपाठ<sup>3</sup>—शास्त्रे ।
शाकटायन घातुपाठ<sup>4</sup>—तपसि ।
हैम घातुपाठ<sup>1</sup>—जरसि ।
कविकल्पद्रम घातुपाठ<sup>9</sup> —तेजसि, वाचि ।

# कारककृदन्त शब्दों से घात्वर्थनिर्देश की परिमाण तालिका

| <b>घातुपाठ</b>       | घातु-सं <mark>ख्या</mark> | कारक-कृदन्त-धात्वर्थ-<br>निर्देश संख्या | प्रतिशत |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------|
| पाणिनीय              | १६०५                      | ą                                       | . १५    |
| <sup>-</sup> चान्द्र | १५७५                      | 8                                       | . २ ४   |
| जैनेन्द्र            | १४७=                      | 8                                       | .२७     |
| काशकृत्स्न           | 586 <mark>6</mark>        | <b>x</b>                                | .२७     |
| कातन्त्र             | १८५८                      | ٧                                       | . २१    |
| शाकटायन              | १८४४                      | ¥                                       | .२६     |
| हैम                  | १६५०                      | ¥                                       | .२५     |
| कविकल्पद्रुम         | २३५८                      | હ                                       | .78     |
| अव्युत्पन्नकृदन्त    | धात्वर्थनिर्देश →         |                                         |         |

कुछ घातुओं का अर्थनिर्देश अव्युत्पन्नकृदन्त शब्दों से भी किया गया है, उदाहरणार्थ —

१ १।५१

२. ६१५४

३. १।२४३,१२५, ३।४३

<sup>8. 818</sup> 

प्र. ४।१०६३

६. ३१२-३

<sup>10.</sup> POS

पाणिनीय घातुपाठ<sup>3</sup>—बन्धृषु, कल्याणे ।
चान्द्र घातुपाठ<sup>3</sup>—अलीके, सुखे, दुःखे ।
जैनेन्द्र घातुपाठ<sup>3</sup>—अल्पे, संख्यायाम् आदि ।
काशकुत्स्न घातुपाठ<sup>2</sup>—छायायाम्, कलुषे, शीघ्रे, उपाये, बिम्बे आदि ।
कातन्त्र घातुपाठ<sup>2</sup>—अलीके, बन्धुषु ।
शाकटायन घातुपाठ<sup>4</sup>—सुखे, अलीके ।
हैम घातुपाठ<sup>8</sup>—कल्याणे, शुमे ।
कविकल्पद्रुम धातुपाठ<sup>6</sup>—कलहे, गण्डे, अंशे, शिवे, शुमे, कल्के, वेगे ।
'अव्युत्पन्नकुदन्त शब्दों'से घात्वर्थनिर्देश की परिमाण-तालिका

| •           |             |                                               |         |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------|---------|
| धातुपाठ     | घातु संख्या | अब्युत्पन्नकृदन्त घात्वर्थ-<br>निर्देश संख्या | प्रतिशत |
| पाणिनीय     | १६०४        | 5                                             | .88     |
| चान्द्र     | १५७५        | 5                                             | .٤٥     |
| जैनेन्द्र   | १४७८        | 8                                             | .२७     |
| काशकृत्स्न  | २४११        | १३                                            | . 43    |
| कातन्त्र    | १५५५        | 3                                             | .85     |
| शांकटायन    | १८४४        | 5                                             | .83     |
| हैम         | 8850        | Ę                                             | .30     |
| कविकल्पद्रम | २३५८        | Ę                                             | .२५     |
| _           |             |                                               |         |

#### भावकर्मतद्धितान्त द्यात्वर्थनिर्देश—

इसके अतिरिक्त कुछ घात्वर्थनिर्देश भावकर्मतिद्धितान्त हैं । उदाहरणार्थ— पाणिनीय घातुपाठ°—शैशिल्ये, वैक्लव्ये, कार्कस्ये आदि ।

१. १।४६६, १४

<sup>7.</sup> १1२३६,३२४,४१४

<sup>3. 818</sup>EE, 818E8

४. ११३१६, ४१२, ६११६, १७२

४. ११२३१, ४४२

६. १।२२, ८५६

७. हाइ७, इा४०

ड. १३६, १५७, २०१, २१७, २०१, २२८, २८<mark>२</mark>

६. १०।२६४, १।४०७, २३८

चान्द्र धातुपाठ<sup>3</sup> —बाहुल्ये, धान्ये, वैक्तत्ये, वैचित्र्ये ।
जैनेन्द्र धातुपाठ<sup>3</sup> —शैत्ये, शैझ्ये, परमैश्वर्ये आदि ।
काशकृत्स्न धातुपाठ<sup>3</sup> —कौटिल्ये, वैकल्ये, स्थौल्ये आदि ।
कातन्त्र धातुपाठ<sup>5</sup> —बाल्ये, दैन्ये, दौर्बल्ये आदि ।
शाकटायन धातुपाठ<sup>5</sup> —कतवे, घाष्ट्यें, अधाष्ट्यें सामर्थ्ये, माधुर्ये आदि ।
हैम धातुपाठ<sup>5</sup> —अल्पत्वे, महत्त्वे ।
कविकल्पद्रम धातुपाठ<sup>8</sup> —चापले, मैथुने, चौर्ये आदि ।

#### भावकर्मतद्धितान्त शब्दों से घात्वर्थनिर्देश की परिमाण-तालिका

| धातुपाठ      | . धातु-संख्या | भावकर्म-तद्धितान्त<br>घात्वर्थनिर्देश-संख्या | प्रतिशत |
|--------------|---------------|----------------------------------------------|---------|
| पाणिनीय      | १६०४          | १३०                                          | ६.5२    |
| चान्द्र      | १५७५          | १०१                                          | ६.४१    |
| जैनेन्द्र    | १४७८          | <b>૭</b> ૩                                   | ६.५६    |
| काशकृतस्न    | २४११          | ११५                                          | ४.७६    |
| कातन्त्र     | <b>१</b> ८१८  | ११०                                          | 4.67    |
| शाकटायन      | १८५५          | ११४                                          | €.8€    |
| हैम          | ₹ <b>€</b> 50 | १३३                                          | ६.७१    |
| कविकल्पद्रुम | २३४८          | £ X                                          | 8.07    |

धातुपाठों में किन्हीं स्थलों पर 'उसी घातु से ब्युत्पन्न प्रत्ययान्त शब्द' भी घात्वर्थ के रूप में रखे गये हैं। उदाहरणार्थ—

पाणिनीय घातुपाठ — तृप-तृप्तौ, हसे-हसने, दम्मु-दम्भे आदि । चान्द्र घातुपाठ —स्खद-स्खदने, वृतु-वर्तने, वृजी-वर्जने आदि ।



१. ६।८४, ३।१२, ४।२७, १।८

<sup>7. 8185</sup>E, 8E8, 8E3

३. ११४७, ११७, १३२

४. ४१६४४, ६८७, ६११२३६

प्र. ११६२७, १४०, १४४, ६३

६. ३।१३४, १।६८०

७. २४, १०३, ३८

E. ६१२७, ११४६२, ४१२४

E. १।४०३, ४।१०३, १।६२

जैनेन्द्र धातुपाठ<sup>9</sup>—वृधूङ्-वृद्धौ, वेष्ट-वेष्टने, तुडिङ्-तोडने बादि । काशकृत्स्न घातुपाठ<sup>9</sup>—देवृ-देवने, स्फुर-स्फुरणे, उिछ-उञ्छे बादि । कातन्त्र घातुपाठ<sup>3</sup>—अर्ज-अर्जने, पुष-पुष्टौ, चेष्ट-चेष्टायाम् आदि । शाकटायन घातुपाठ<sup>8</sup>—बिष-बन्धने, ईर्ष्य-ईर्ष्यार्थाः । हैम घातुपाठ<sup>9</sup>—दिद-दाने, शक्लृ-शक्तौ, नृतेच-नर्तने आदि । कविकल्पद्रुम घातुपाठ<sup>8</sup>—गडि-गण्डे, विष-विधौ, म्रक्ष-म्रक्षणे आदि । उसी घात से व्यत्पनन प्रत्ययान्त शब्दों से धात्वर्थनिर्देश की परिमाण-

उसी धातु से व्युत्पनन प्रत्ययान्त शब्दों से धात्वर्थनिर्देश की परिमाण-

#### तालिका -

|              |            |                                      | ^       |
|--------------|------------|--------------------------------------|---------|
| घातुपाठ      | धातुसंख्या | उसी घातु से घ्युत्पन्न               | प्रतिशत |
|              |            | प्रत्ययान्त-घात्वर्थं निर्देश-संख्या |         |
|              |            |                                      |         |
| पाणिनीय      | १६०५       | ४५                                   | २.५१    |
| चान्द्र      | १५७५       | 58                                   | ५.१४    |
| जैनेन्द्र    | १४७=       | ७६                                   | 4.88    |
| काशकृत्स्न   | 2866       | 90                                   | ۶.٤٥    |
| कातन्त्र     | १८५८       | ६९                                   | ३.७१    |
| शाकटायन      | १८५५       | ХR                                   | 7.88    |
| हैम          | 9850       | ५८                                   | 7.87    |
| कविकल्पद्रुम | २३४८       | 50                                   | 3.38    |
| _            |            |                                      |         |

#### आतिदेशिक धात्वर्थनिर्देश-

समान अर्थ वाली धातुओं में अतिदेश से अर्थनिदेश किया गया है, उदाहरणार्थ —

पाणिनीय धातुपाठ"—वेवीङ्-वेतिना तुल्ये, ब्रीङ् वृणोत्यर्थे, षुह चक्यर्थे । जैनेन्द्र धातुपाठ'—ब्रीङो-वृणोत्यर्थे, चट स्फुट घट-हन्त्यर्थे ।

१. ११४६१, ४६०, ४६०

२. १।४१७, १।४०८, २।४८

३. ११६ , २२८, ३४३

४. १1७, ७३०, 5x१

थ. ११७२७, ३।१४, २।६

६. १५६, २१६, ३२१

७. राद्य, ४१३१, ४११६

<sup>5.</sup> XIXEE, 201403

काशकृत्स्न घातुपाठ³—वेवीङ् वेतिना तुल्ये । कातन्त्र घातुपाठ³—वेवीङ् वेतिना तुल्ये, आङः षद् पत्यर्थे । शाकटायन घातुपाठ³—चट स्फुट घट हन्त्यर्थाः । हैम घातुपाठ४—आधृङ् नाधृङ्वत्, अग अकवत्, चीवृग् शषीवत्, खवश् हेठश्वत् ।

कविकल्पद्रुम धातुपाठ<sup>५</sup>—शेल षेल केलवत्, लव खचवत्, वल्यूल वल्युल पल्यूलार्थे, खल क्षलनार्थे, वन तनवत्, वाधृङ् बाधृवत्, मेधृ मेधृवत्, गेपृ केपृवत् आदि ।

# अतिदेश से धात्वर्थनिदेश की परिमाण-तालिका-

| घातुपाठ      | घातु-संख्या | आतिदेशिक धात्वर्थ-<br>निर्देश-संख्या | प्रतिशतः |
|--------------|-------------|--------------------------------------|----------|
| पाणिनीय      | १६०४        | ą                                    | . 8 ×    |
| जैनेन्द्र    | १४७८        | 8                                    | .20      |
| काशकृत्स्न   | 5888        | ę                                    | .08      |
| कातन्त्र     | १८५८        | २                                    | . 20     |
| शाकटायन      | १८४४        | ą                                    | . १६     |
| हैम          | 8650        | 8                                    | .20      |
| कविकल्पद्रुम | २३४८        | ४४                                   | 2.80     |

कविकल्पद्रुम घातुपाठ में ऐसे घात्वर्थों की प्रतिशत संख्या सबसे अधिक है; उसके बाद घातुपाठों का क्रम इस प्रकार है—जैनेन्द्र, पाणिनीय, हैम, शाक-टायन, कातन्त्र, काशकृत्स्न, चान्द्र घातुपाठ में अतिदेश से घात्वर्थनिर्देश नहीं किया गया।

## अर्थयुक्त बहुन्नोहि घात्वर्थनिर्देश—

समान अर्थ वाली घातुओं का यदि एक ही सूत्र में परिगणन है, तब उनका

१. २१४७

र. रा६७४, हा१३२२

इ. हाश्रा ३

४. ११७४७, १०२२, ६२१, ६१४६

४. २६३, २८६, ३४, २७२, २२३, २१६, २१४, २२७-२८

अर्थंनिर्देश 'अर्थ' शब्द के साथ बहुन्नीहि समास में है। उदाहरणार्थः भाषार्थाः, गत्यर्थाः, हिंसार्थाः, शब्दार्थाः, भासार्थाः।

'अर्थ-युक्त बहुन्नीहि' से घात्वर्थनिर्देश की परिमाणतालिका-

| 3          | 9                     |                                                        |         |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| धातुपाठ    | सूत्र-संख्या          | अर्थयुक्त बहुत्रीहि से<br>घात्वर्थनिर्देश सूत्र-संख्या | प्रतिशत |
| पाणिनीय    | १४६१                  | १५                                                     | 8.05    |
| जैनेन्द्र  | १२८२                  | ₹                                                      | ०.२३    |
| काशकृत्स्न | 388                   | १                                                      | 0.00    |
| कातन्त्र   | 3789                  | १३                                                     | e3.0    |
| शाकटायन    | १३२०                  | Ę                                                      | ٥.٧٤    |
| हैम        | <b>2</b> 3 € <b>9</b> | 8                                                      | 37.0    |
|            |                       |                                                        |         |

चान्द्र घातुपाठ और कविकल्पद्रुम घातुपाठ में 'अर्थ-युक्त बहुवीहि' से अर्थ-निर्देश नहीं हुआ है।

#### नोच्यते---

इन विशेषताओं के अतिरिक्त पाणिनीय घातुपाठ और कातन्त्र धातुपाठ में पठित को नोच्यते, वनु च नोच्यते<sup>3</sup>, 'धात्वर्थनिर्देश' के एक विशेष प्रकार को द्योतित करती हैं। काशकृत्स्न धातुपाठ में को घातु 'गति' अर्थ में और 'वनु' धातु 'स्मरण' अर्थ में पढ़ी गयी है। कविकल्पद्रुम धातुपाठ में 'कगे' धातु 'क्रियासु' अर्थ में और 'वनु' धातु 'व्यापृति' अर्थात् 'व्यापार' अर्थ में पढ़ी गई है। अन्य धातुपाठों में को और वनु धातु का पाठ नहीं है।

इस प्रकार घात्वर्थनिर्देश की रचनापद्धित में अनेकरूपता दृष्टिगोचर होती है। घात्वर्थनिर्देश की विशेषताओं पर उदाहरणसहित एवं कौन सी विशेषता किस घातु में कितने प्रतिशत है और किस घातुपाठ में अन्य की अपेक्षा अधिक

पा॰वा॰ (क) १०।१६५ (ख) १।७७ (ग) १।३७० (घ) १।१५५ चा॰वा॰ (ख) १।३६ (ग) १।१४२ (घ) १/६० जै॰वा॰ १०।५०४ (ग) ६।५०० काश॰वा॰ (क) ६।१६६ (ख) १।३६ (ग) १।१३६ (घ) १।७६ शाक॰वा॰ (क) ६।१६०२ (ग) १।३३३ है॰वा॰ (ग) १।१०४३-४६ (ड) ६।२००-३६
 पा॰वा॰ १।५२२, १।५२६; कात॰वा॰ १।५१२, १।५१६

है, इतना ही ऊपर विचार किया गया है। इनमें से कुछ विशेषताएँ ऐसी हैं, जो व्याख्यातव्य हैं—

- (१) घातुओं का एकार्थत्व और अनेकार्थत्व ।
- (२) उभयविध पदों में समास।
- (३) अर्थ-युक्त बहुन्नीहि समास ।
- (४) करो नोंच्यते, वनु च नोच्यते ।

अब इनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग विचार प्रस्तुत है—

# <mark>घातुओं का एकार्थत्व और अनेका</mark>र्थत्व —

जहाँ तक धातुओं के एकार्थत्व और अनेकार्थत्व का प्रश्न है, एकार्थी घातुओं की संख्या बहुत अधिक है, यह पहले दिखा चुके हैं। एकार्थी धातुओं की संख्या अधिक होने के कारण यह सन्देह होना सम्भव है कि धातु कहीं एकार्थी तो नहीं है; अथवा धातु जहाँ एक अर्थ में निर्दिष्ट है, उसी एक अर्थ में उस <mark>घातु का प्रयोग होता है और जहाँ घातु</mark> अनेकार्थी है, उन्हीं अर्थो में उसका प्रयोग होता है । अतः यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि न तो घातु एकार्थी है और न ही जिस अर्थ में निर्दिष्ट है उसी अर्थ में उसका प्रयोग होगा: बल्क एकार्थी धातुओं की संख्या अधिक होने पर भी सामान्यतया धातुएँ अनेकार्थी हैं, जिस एक अर्थ में धातु का निर्देश हुआ है, वह तो उपलक्षण मात्र है, धात की कियावाचिता, उसके लक्षण को द्योतित करना ही धात्वर्धनिर्देश करने का उद्देश्य है और उस उद्देश्य की सफलता यदि वैयाकरणों को एक ही घात्वर्थ होने से मिल गई तो उन्होंने अनेक अर्थों में घातु का पाठ करने की आवश्यकता नहीं समभी। सायण ने भी माधवीय धातुवृत्ति में 'भू सत्तायाम्' धात्वर्थ के प्रसंग में स्पष्ट रूप से कहा है -- 'उपलक्षणमर्थं निर्देश:' अर्थात् क्षत्ता अर्थ से अतिरिक्त अर्थों में भी 'भू' घातु का प्रयोग होता है, एक अर्थ तो उपलक्षणमात्र दिया गया है। सत्ता अर्थ से भिन्त अर्थों में सायण ने 'भू' धातु के प्रयोग भी दिखाये हैं। सायण के अतिरिक्त चन्द्रगोमी ने भी चान्द्र घातुपाठ के प्रारम्भ

१. माध०धा०, पृ० २

२. हिमवतो गङ्गा प्रभवति, मलो मल्लाय प्रभवति, ग्रामस्य प्रभवति, परान् पराभवति इदमेव सम्भवति, स्थाली तण्डुलान् सम्भवति, शमनुभवती-त्यादौ प्रकाशनाङ्गिनिःसरणपर्याष्ट्रयैश्वर्याभिभवोत्प्रेक्षान्तर्भावनसंवेदनादीना-मवगमात् । न न मन्तव्यम्-प्रमुप्रमृतयस्समुदाया एवैतेष्वर्थेषु वर्त्तन्ते इति ।

में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चान्द्र घातुपाठ में घातु की कियावाचिता को द्योतित करने के लिए ही एक अर्थ दिया जा रहा है, घातुएँ अनेकार्थक हैं, उनके अनेक अर्थ प्रयोगों से जानने चाहिए—

> 'कियावाचित्वमाख्यातुमेकैकोऽर्थः प्रदीशतः, प्रयोगतोऽनुगन्तव्या अनेकार्था हि धातवः।''

'विभिन्न घातुपाठों में घात्वर्थभेद' अध्याय में विशेष रूप से यही दिखाया गया है कि किस तरह से घात्वर्थ परिवर्तन होता जाता है।

वैयाकरणों के मत में घातुओं का एक अर्थ घातु की क्रियावाचिता को ही चोतित करने के लिए दिया गया है; और घातु की क्रियावाचिता को चोतित करने के लिए जब एक अर्थ पर्याप्त है, तब यह प्रश्न उठना स्वामाविक है कि सब घातुओं का एक अर्थ में ही क्यों नहीं निर्देश किया गया, कुछ घातुओं का ही अनेक अर्थों में पाठ क्यों किया गया है ? सायण ने इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार किया है—

## "अनेकार्थाभिधानं प्रपञ्चार्थम्"<sup>२</sup>।

हमारा विचार यह है कि घातुएँ अनेकार्थी हैं और धातुओं के अनेकार्थत्व का भी संकेत तो धातुपाठों में मिलना ही चाहिए। इस अभिप्राय से वैयाकरणों ने कुछ धातुओं को अनेक अर्थों में पढ़ा है। सभी धातुओं के सभी अर्थों का निर्देश करना तो सम्भव नहीं है, और अर्थनिर्देश का उद्देश्य भी जबकि धातु की कियावाचिता-मात्र को ही द्योतित करना है; जिसके लिए एक अर्थ का निर्देश पर्याप्त है; अतः एकार्थ में ही अधिकतर धातुओं का पाठ किया गया है, उसकी प्रतिशत संख्या भी पहले दिखा चुके हैं, किन्तु कियावाचिता जहाँ धातु का लक्षण है वहाँ धातु का अनेकार्थी होना भी तो धातु का ही एक स्वरूप है; और इस स्वरूप का भी संकेत करना तो आवश्यक ही है; अतः वैयाकरणों ने कुछ धातुओं का, अनेक अर्थों में पाठ कर, धातु के अनेकार्थत्व की ओर संकेत किया है।

डॉ॰ पनसुले ने अपने शोध प्रबन्ध<sup>3</sup> (The Sanskrit Dhatupathas:
A Critical Study) में धातुओं के अनेकार्थत्व को बहुत अच्छी तरह से
स्पष्ट किया है कि धातुओं के अनेकार्थी होने से यह तात्पर्य कदापि नहीं है
कि वे चाहे जिस अर्थ में प्रयुक्त की जायें। अनेकार्थत्व से तात्पर्य इतना ही है

१. चा०घा० पृ० १

२. माघ०धा०, पू० ३

३. पृ० ११७

कि घातुपाठों में निर्दिष्ट अर्थों से भिन्न अर्थों में भी घातु के प्रयोग होते हैं। किसी पुस्तक में यदि घातुपाठ में निर्दिष्ट अर्थ से भिन्न अर्थ में घातु का प्रयोग मिले तो यह नहीं समभना चाहिए कि अर्थ तो घातुपाठ में नहीं दिया गया, अतः इस अर्थ में घातु का प्रयोग अनुचित है।

एकार्थत्व और अनेकार्थत्व में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि 'कुर्द खुर्द गुद जीडायामेव'' घात्वर्थ अनेकार्थत्व का बाधक है, क्योंकि एक शब्द से एक अर्थ में ही इन धानुओं का प्रयोग होगा—ऐसी प्रतीति होती है; जब-कि धातुओं को अनेकार्थी बताया गया गया है। सायण धात्वर्थनिर्देश के उप-लक्षण में 'कीडायामेव' धात्वर्थ को प्रमाणस्वरूप मानते हैं ; किन्तु कीडायामेव' अर्थ को घात्वर्थनिर्देश की उपलक्षणता में प्रमाणस्वरूप मानना उचित नहीं प्रतीत होता। 'स्व' पाठ निश्चित रूप से कुदं खुदं घातुसूत्र से पूर्वपठित 'उदं माने कीडायां च' धातुसूत्र में से 'माने' घात्वर्थ का निराकरण करने के लिए किया गया है, डाँ० पलमुले भी इसी मत से सहमत हैं। '

उभयविध पदों से समास—

'च-युक्त असमस्त पदों' से घात्वर्थनिर्देश के विषय में क्षीरस्वामी का मत है कि 'चकार' पद को ग्रहण कर धातु का पृथक् पाठ धात्वर्थ के विरल प्रयोग को सूचित करता है', 'गाधृ प्रतिष्ठालिप्सयोग्रंन्थे च' यहाँ ग्रन्थ धात्वर्थ का पृथक् पाठ है; अतः 'ग्रन्थ' धात्वर्थ मुख्यार्थ न होकर गौण है। पुरुषकार ने 'पाङ् पाने' धात्वर्थ के प्रसंग में कहा है कि 'चकार' पाठ धात्वर्थ के प्रयोग-बाहुल्य को द्योतित करता है। लीबिश के मत के अनुसार चकार पाठ को ग्रहण कर धात्वर्थों का जो पृथक् पाठ किया है; वह पाठ पश्चाद्वर्ती विदग्धों का है। प्रवान को मत में 'प्रयी-विशरणे दुर्गन्धे च' धात्वर्थ में 'दुर्गन्ध' धात्वर्थ मूल पाठ नहीं है, पश्चाद्वर्त्ती विद्वानों ने उस अर्थ का बाद में समावेश किया है। यही मत श्री प० युधिष्ठिर मीमांसक का भी है, और उन्होंने अपने इस मत का उल्लेख दैवम् ग्रन्थ में 'माङ्माने' धात्वर्थ के प्रसंग में किया है। डॉ॰ पलसुले के मत में समस्त और असमस्त अर्थात् उभयविध पदों से जहाँ धात्वर्थ किया गया है; उन स्थलों पर जो असमस्त धात्वर्थ है, वह

१. ११२०

२. अर्थनिर्देशस्योपलक्षणत्वम् एव 'कुर्द खुर्द गुर्द गुद कीडायामेव' इत्येवकारोपपत्ति: — माघ०धा०, पृ० ३

३. पलसुले, द संस्कृत घातुपाठाज, ए क्रिटिकल स्टडी, पृ० ११८

४. अस्य पृथक्पाठो विरलप्रयोगार्थः -क्षीर० १।५

४. पलसुले, द संस्कृत घातुपाठाज, ए क्रिटिकल स्टडी, पू० ११८

६. पृ० १७

पश्चाद्वर्त्ती विद्वानों द्वारा विहित है। उन्होंने उदाहरण से स्पष्ट किया है कि गाधृ धातु 'प्रतिष्ठालिष्सयोग्रंन्थे च' अथं में पढ़ी गई है, यहाँ अर्थनिदेश यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया होता तो वे 'प्रतिष्ठालिष्साग्रन्थेषु' अर्थनिदेश करते, न कि उभयविध पाठों से।

हमारा विचार है कि जहाँ चकार पद को ग्रहण कर असमस्त पदों से अर्थानर्देश किया गया है, जैसे 'गतौ याचने च' और जहाँ समस्त और असमस्त उभयविध पदों से अर्थानर्देश किया गया है, जैसे 'गाधृ प्रतिष्ठालिप्सयोग्रंन्थे च' ऐसे दोनों प्रकार के स्थलों पर धात्वर्थ का पश्चाद्वर्ती विद्वानों द्वारा समावेश नहीं किया गया, बल्कि वे धात्वर्थ मूल हैं तथा रचना-पद्धित के वैचित्र्य को द्योतित करते हैं। धात्वर्थनिर्देश भिन्न-भिन्न प्रकारों में किया गया है; और कारक कृदन्तों से और अन्युत्पन्न कृदन्त शब्दों से धात्वर्थनिर्देश की प्रतिशत संख्या भी बहुत कम है; इससे यह कदापि नहीं समभना चाहिए कि प्रतिशत संख्या भी बहुत कम है, अतः पश्चाद्वर्ती विद्वानों द्वारा बाद में समावेश किया गया होगा। कविकलपद्रुम धातुपाठ में उभयविध पदों से ६ धात्वर्थनिर्देश किये गये हैं, काशकृत्स्न धातुपाठ में ऐसे धात्वर्थनिर्देशों की संख्या २ है, यह पहले भी दिखा चुके हैं, यह धात्वर्थनिर्देश की शैली के ही एक प्रकार को द्योतित करते हैं और यह भी आवश्यक नहीं कि धात्वर्थनिर्देश एक ही प्रकार से किया जाये। अर्थयुक्त बहुवीह समास—

'अर्थयुक्त बहुन्नीहि समास' से घात्वर्थ-निर्देश के उदाहरण पाणिनि से भी प्राचीन शैली का नमूना है। निरुक्त में ऐसे घात्वर्थ अत्यधिक हैं, पाणिनि ने भी निरुक्त से ही संकेत लिया होगा, ऐसी सम्भावना है।

करो नोच्यते, वनु च नोच्यते—

अब 'कंगे नोच्यते', 'वनु च नोच्यते' पर विचार करते हैं। पाणिनि और दुर्गाचार्य ने कंगे और वनु धातुओं का पाठ अर्थरहित किया है, और अर्थ के निर्देश न करने में क्षीरस्वामी ने यह कारण दिया है कि धातुएँ अनेकार्थक हैं<sup>2</sup>; और मैत्रेयरक्षित के मत में कंगे, वनु दो घातुएँ कियासामान्यवाची हैं<sup>3</sup>; अतः इनका अर्थनिर्देश नहीं किया गया, किन्तु धातुपाठ में देखते हैं कि अनेकार्थक

१. द संस्कृत घातुपाठाज, ए क्रिटिकल स्टडी, पृ० ११८

२. क्षीर०, पृ० १०६ कगे नोच्यते । अस्यामर्थं इति नोच्यतेऽनेकार्थत्वात् ।

३. धा०पु०—कगे नोच्यते । अस्यामर्थं इति नोच्यते । श्रियासामान्यमस्यार्थं इति यावत् ।

<mark>और कियासामान्यवाची अनेक घातुओं का अर्थनिर्देश किया गया है; उदाहरणार्थ</mark> 'अव' घातु ही लें, यह घातु २०-२१ अर्थों में पढ़ी गई है, अतः क्षीरस्वामी का कगे, वनु घातुओं के अर्थनिर्देश न करने में घातुओं के अनेकार्थत्व को कारण मानना चिन्त्य है । इसके अतिरिक्त वैयाकरण घातुओं को अनेकार्थी ही मानते हैं, अनेकार्थी होते हुए भी घातुपाठों में अर्थनिर्देश किया गया है; अतः कगे, वनु घातुओं के सम्बन्ध में क्षीरस्वामी का सिद्धान्त 'कि घातुएँ अनेकार्थी <mark>हैं, अतः अर्थनिर्देश नहीं किया जा रहा'—स्</mark>वयं ही खण्डित हो जाता है ।

'<mark>डुकृञ् करणे'' घातु कियासामान्यवाची है; उदाहरणार्थं देवदत्तः पठति,</mark> यज्ञदत्तः शृणोति, विष्णुमित्रो व्याख्याति'। यदि एक आगन्तुक यह पूछे कि किमिमे कुर्वन्ति ? तब यहाँ कु धातु, से पठ, श्रु, ख्या धातुओं के अर्थी का अनुवाद होता है; अर्थात् क घातु सब कियाओं को कहने में समर्थ है, किया-सामान्यवाची है और किया-सामान्यवाची होते हुए भी घातुपाठ में 'डुकुब् करणे' घात्वर्थनिर्देश किया गया है; अतः मैत्रेयरक्षित का घात्वर्थनिर्देश <mark>न करने में घातु के कियासामान्यवाचित्व को कारण मानना तर्कसंगत नहीं</mark>

डॉ॰ पलसुले के मत में कगे और वनु घातुओं के अर्थ की अनुपलब्धि से भीमसेन ने कमे और वनु घातुओं का अर्थनिर्देश नहीं किया।

हमारे विचार में पाणिनीय घातुपाठ से पूर्ववर्ती घातुपाठ में कगे और वनु धातुएँ जिस अर्थ में पढ़ी गई होंगी, वे अर्थ पाणिनि के समय में लुप्त हो गए होंगे; अतः उन्होंने घातुओं का पाठ अर्थ-रहित ही कर दिया अथवा यहाँ मित् संज्ञा का प्रकरण है। पूर्वाचार्यों ने कगे और वनु का पाठ इस स्थल पर किया था, किन्तु पाणिनि इससे सहमत नहीं हैं। धात्वर्थनिर्देश की समीक्षा —

यह विचार करना उचित होगा कि घात्वर्थनिर्देश जिन-जिन प्रकारों से किया गया है, क्या वे सब प्रकार उचित धात्वर्थबोध में समर्थ हैं ? 'धातु का स्वरूप और प्रवचन' नामक अध्याय में विणित धातुस्वरूप पर यदि पुनिविचार किया जाये तो घात्वर्थनिदेश की समीक्षा में और अधिक समर्थ हो जाते हैं! धातु स्पन्दनात्मक और अस्पन्दनात्मक क्रियावाची है। वैयाकरणों के मत में घात्वर्थनिद्रें घातु की कियावाचिता को ही द्योतित करने के लिए किया गया

१. पा०वा० =/१२; चा०वा० =/७; जै०वा० ६/५०२; काश०वा० =/१२

२. द संस्कृत धातुपाठाज, ए किटिकल स्टडी, पृ० १२५

है; किन्तु धातुपाठ में निर्दिष्ट घात्वर्थों का यदि इस दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाये तो बहुत कम ऐसे अर्थ दिखाई देंगे, जिनमें किया व्यक्त है।

#### व्यक्त धात्वर्थ—

| धातुपाठों  |             | की परिमाण-तालिका इ | स प्रकार है— |
|------------|-------------|--------------------|--------------|
| धातुपाठ    | धातु संख्या | व्यक्त धात्वर्थ    | प्रतिशत      |
| पाणिनीय    | १६०५        | ११०                | ४.७७         |
| चान्द्र    | १५७५        | ७१                 | ४.५०         |
| जैनेन्द्र  | १४७=        | <b>५</b> ६         | ६.०२         |
| काशकृत्सन  | २४११        | 888                | ४.६०         |
| कातन्त्र   | १८५८        | 808                | 37.7         |
| शाकटायन    | १८४४        | १११                | ४.६८         |
| हैम        | 8650        | ६५                 | 83.8         |
| कविकलपद्रम | े २३'४८     | ू ४८               | २.४४         |

जैनेन्द्र धातुपाठ में व्यक्त धात्वर्थ की प्रतिशत संख्या अन्य धातुपाठों की अपेक्षा अधिक है, और उसके बाद धातुपाठों का कम इस प्रकार है—

शाकटायन, पाणिनीय, कातन्त्र, हैम, काशकृत्स्न, चान्द्र तथा कविकल्पद्रुम । यहाँ व्यक्त धात्वर्थों की सूची दी जा रही है

- १. अक्षरिवन्यासे—पा०घा० १।७१, जै०घा० ६।५०१, शाक०घा० ५।१३६१ है०घा० ५।२२।
- २. अग्रगमने—पा०घा० ६।४४, काश्च०घा० ५।६८, शाक०घा० ७।१३४२, क०क०द्रु०घा० २६७।
- ३. अधःपतने—पा०धा० ४।१२३, चा०धा० ४।६३, जै०धा० ४।४६६, काश०धा० ३।६२, कात०धा० ३।७६६, शाक०धा० ३।१०८३।
- ४. अनृतभाषणे—कात•घा० ६।१०५५, शाक•घा० ५।१४४६, है॰घा० १०।११७, पा॰घा० १०।६, चा॰घा० १०।६।
- ४. अन्तकर्मणि—पा॰घा॰ ४।४०, कात॰घा॰ ३।७२४, शाक॰घा॰ ३।१११६ है॰घा॰ ३।७।
- ६. अभिगमने—जै०घा० ३/४६८, कात०घा० २/६२१, शाक०घा० २/६६०।
- ७. अम्यासे—पा०घा० १/६५१, जै०घा० १/४६७, काश०घा० १/३४३।
- ८. अभ्रशब्दे—क०क०द्रु०धा० ३६।
- ६. अवसाने—चा०धा० ३/२०।

- १०. अश्रुविमोचने—पा०घा० २/७२, चा०घा० २/२८, जै०घा० २/४६८, काश्चा २/३१, कातव्या २/६४७, शाकव्या २/६४८।
- ११. असद्व्यवहारे—क०क०द्रु०धा० ६३ ।
- १२. आकाशगमने—चा०घा० १/४८७।
- १३. आर्तस्वरे क०क०द्रु०घा० ५७।
- १४. आलिङ्गने—पा०घा० १०/१५, चा०घा० ३/२८, जै०घा० ४/४६८, शाक ० घा० ३/१०५३।
- १४. आशुगमने—काश्चाव १/२४१, कातव्याव १।१८४-४, शाकव्याव १/७६३-४, है० घा० १/४५०।
- १६. आजुग्रहणे—शाक०घा० १०/१८१६।
- १७. ईपत्कम्पे —क०क०द्रु० २०६।
- <mark>१८. ईवद्धसने—पा०घा० १/६६६, जै०घा</mark>० १/४६१, काश०घा० १/५५०, कात०घा० १/४५७, शाक०घा० १/२५४, है०घा० १/५८७।
- १६. उच्चैध्वनी-जै॰घा० १/४६३।
- २०. उत्प्लुत्य गत्याम् —क०क०द्रु०घा० २१०।
- २१. एकचर्यायाम्—पाठघा० १/१६६, चाठघा० १/३७२, जैठघा० १/४६० शाक व्याव १/११६, क व्कव्युव्धाव १५१।
- २२. कणंभेदे—जै०घ०१०१४०४, काश०घा० १/२५२, कात०घा० ६/१२८१,
- २३. कर्मसमाप्ती—पा०घा० १०/२६३, जै०घा० १०/५०४, काश०घा० १/२४३, कात०घा० ६/१२७२, शाक०घा० १० १६६४।
- २४. कर्मणि शुभे—जै०घा० ६/५००, शाक०घा० ७/१३३०।
- २५. कलकलघ्वनौ—काश्चाव १/८६।
- २६. कलहकर्मणि जै०घा० ६/५०१, कात०घा० ५/६४१, शाक०घा०
- २७. कान्तिकरणे —काश०घा० १/७६-५०।
- २८. कान्तिसंक्षये क०क० द्रु०घा० ७७।
- २६. कालोपदेशे—जै॰घा० १०/५०४, कात०घा० ६/१२४६, क०क०द्रु०-
- ३०. किञ्चिच्चलने—चा०वा० १/३१६, जै०घा० १/४८६, काश०घा०
- ३१. कुटिलायां गतौ—पा॰घा॰ १/४२३, चा॰घा॰ १/४३४, जै॰घा॰ १/४६२, कात०वा० १/४१३, है०वा० १/१०२०।

- ३२. कुट्म्बघारणे—चा०घा० १०/६५, जै०घा० १०/५०५, है०<mark>घा०</mark> १/२७१।
- ३३. क्षणिकेक्षणे —क०क०द्रु●धा० २२।
- ३४. गतिप्रतिघाते—पा॰धा॰ १/२३१, चा॰धा॰ १/१८६, काश॰धा॰ १/२४२, कात॰धा॰ १/१८६-७, शाक॰धा॰ १/६२८, है॰धा॰ १/२२३।
- ३४. गतिनिवृत्ती—पा०घा० १/६५०, चा०घा० १/२७७, कात०घा० १/२६७, शाक०घा० १/४०३, है०घा० १/४।
- ३६. गतिवैकल्यै—पा.धा. १/१४५, चा.धा. १/७२, जै.धा. १/४६४, काश.धा. १/६७, कात.धा. १/६६, शाक.धा. १/५६१, है.धा. १/६८६।
- ३७. गत्याक्षेपे—पा.घा. १/७८, चा.घा. १/३४७, जै.घा. १/४८६, काश.घा. १/४१३, कात.घा. १/३१३, शाक.घा. २/६०, है.घा. १/६३६।
- रैंदः गन्धोपादाने —पा घा० १/६ ०, जै०घा० १/४६७, काश०घा० १/३४० शाक०घा० १/४०१, क०क०द्रु०घा० ४१।
- ३६. गात्रविकर्षणे शाक व्याव १०/१८०५।
- ४०. गात्रविक्षेपे —पा०घा० ४/६, काश०घा० ३/७, कात०घा० ३/७१०, शाक०घा० ३/२३४।
- ४१. गात्रविघूर्णने —पा०धा० १०/३२१, कात०धा० ६/१२६०, शाक०धा० १०/१७०५, है०घा० १/०१।
- ४२. गात्रविनामे—पा०धा० १/२६६, चा०घा० १/२६१, जै०घा० १/४६०, शाक०घा० ३/१५१, क०क०द्रु०घा० २६६।
- ४३. गुप्तोक्तौ-क०क०द्रु०धा० २६८।
- ४४. घोररुते -- क०क०द्रु०घा० ३१५।
- ४४. छ्द्मगतौ--पा०घा० १/१२६, चा०घा०, १/१८८, जै०घा० १/४६४, कात०घा० १/१८६, क०क०द्रु०घा० २६७।
- ४६. जलोत्तरणे—काशव्याव १/४४।
- ४७. जिह्वोन्मन्थने—पा०घा० १/५३८, जै०घा० १/४६२।
- ४८. तन्तुसन्ताने —पा०धा० १/७३१, चा०धा० १/४२६, जै०धा० १/४६०,

काराव्याव १/४८८, कातव्याव १/४०६, शाकव्याव १/१७७, क०क०द्रु०घा० २६६।

- <mark>४६. तारशब्दे—क०क</mark>०द्रु०घा० ६१।
- ४०. दुर्गतौ—जै०घा० ३/४६८, कात०घा० २/६४३, क०क०द्रु०घा० ४३।
- ४१. दृक्क्षये-क०क०द्रु०घा० १५।
- <mark>४२. दृष्ट्युपसंहारे—काश्च० १/२५३</mark>, कात०घा० ६/१२८२, शाक०घा० १०/१६४२, है०घा० १/३१६।
- ४३. देवपूजायाम् चा०घा० १/६३०।
- ४४. देवशब्दे-पा॰घा॰ १०/२४६, चा॰घा॰ १०/८३, जै॰घा॰ १०/५०४, काश्रुव्याव १/१६६, कालव्याव ६/१२३८, शाकव्याव १६५७-५८।
- ४५. देश्योक्तौ-क०क०द्रु०घा० ११३।
- <u>५६. द्रव्यविनिमये—पा०घा० ६/१, चा०घा० ८/१, जै.घा. ६/५०२, काश०</u> घा० ८/१, कात्रवाव ८/१६६८, शाक्रवाव ४/११६०, कव्कवेद्रुव्धाव
- ४७. द्वैघीकरणे—चा॰घा॰ ७/३, जै॰घा॰ ७/५०१, काश॰घा॰ १/२६०, कात०घा० ६/६६७, साक०घा० ६/१४२१।
- ५८. निद्राक्षये—पा०घा० १/४१७, चा०घा० १/४६०, काश्च०घाँ० १/५४६, कात०घा० २/६४२, शाक०घा० २/६४३।
- ४६. निन्दाक्षये—जै०घा० ३/४६८।
- ६०. पलायने—चा०घा० १/३७४, जै०घा० १/४६०, कात०घा० १/३५६,
- ६१. पादिवक्षेपे—पा॰घा॰ १/३१०, जै॰घा॰ १/४६४, है॰घा॰ १/३८४।
- ६३. पिपासायाम्--जै०घा० ४/४६६।
- ६४. पिशुनोक्ती—क०क०द्रु०धा० ३२०।
- ६४. पुरीषोत्सर्गे—पा०घा० १/६६६, चा०घा० १/४६४, जै०घा० १/४८६, काश्वाव १/३८७, कात्वाव ४/६४४, शाक्वाव १/१७, हैव्याव
- ६६. पूतीभावे—चा०घा० ३/८।
- ६७. पृयाभावे—पाठधाठ ३/२०, चाठघाठ ७/५, जैठघाठ२/४६८, कात ठघा०

- ६८. प्रतिदाने—पा०धा० १।६७६, चा०धा० १।८४०, काश्चा० १।४५४, कात०धा० १।४६२, शाक०धा० १।२६८ ।
- ६६. प्रभातीभावे-शाक । १०।१८१५।
- ७०. प्रसह्यहृत्याम्—क०क०दु०घा० ७० ।
- ७१. प्रह्यत्वे शब्दे—पा०धा० १।७०७, चा०धा०१।२६४, काश०धा०१।२२३, शाक०धा०।७४१।
- ७२. प्राणत्यागे—पा०घा० ६।६७, जै०घा० ६।५००, कात०<mark>घा० ५।६५४,</mark> शाक०घा० ५।१२७१।
- ७३. प्राणधारणे—पा०धा० १।३६७, चा०धा० १।१६३, जै०धा० १।४६६, कात्त०धा० १।१६२, है०धा० १।४६४।
- ७४. प्राणिगर्भविमोचने—पाव्धाव २।४४, जैव्धाव ३।४६८, शाकव्धाव २।१०००, हैव्धाव २।४६।
- ७५. प्राणिप्रसवे—चा०धा० ४,८२, जै०धा० १।४६६, कात०धा० ३।७८४, है०धा० १।१६।
- ७६. प्लुतगती--पा०धा० १।४६६,चा०धा० १।२४६४, जै०धा० १।६६, काश० धा० १।३०६, शाक०धा० १।८७१।
- ७७. बलात्कारे--पा०घा० १।२२६।
- ७८. बीजजन्मनि—पा०धा० १।४८६, शाक०घा० १।३८६ ।
- ७६. बीजतन्तुसन्ताने —काश्चाव्याव्याप्त्र शायाव्याप्त्र शायाव्याप्त्र शायाव्याप्त्र शायाव्याप्त्र शायाव्याप्त्र शायाव्याप्त्र शायाव्याप्त्र शायाव्याप्त शायाव्यापत शायापत शायाव्यापत शायाव्यापत शायाव्यापत शायाव्यापत शायाव्यापत शायाव्यापत शायाव्यापत शायापत शायापत
- ८०. बीजनिक्षेपे—चा०घा० १।६३१।
- ६१. भस्मीकरणे—पा०धा० १।७१७, चा०धा० १।३०३, जै०धा० १।४६६, कारा०धा० १।३१४, कारा०धा० १।२४३, है०धा० १।४४२।
- <sup>६२.</sup> भूतप्रादुर्भावे जै०घा० ६।५०२, शाक० घा० ५।१२४६
- ८३. भोजनिर्वत्तौ-पा०धा० १।७७४
- ८४. मतीक्षिते—क०क०दु०धा० २५२।
- च्य. मन्दाया गती—पा०धा० १।२८०,चा०धा० १।१४१, जै०धा० १।४६७, शाक०धा० १।६६०।
- <sup>5६,</sup> मार्गणसंस्कारे—काद्या० धा ११३, शाक ०था० १०।१४<mark>१६।</mark>
- <sup>८७</sup>. मांसपृथुले—काशाब्धा० १।१७७।
- ५६. मिथ्योक्तौ —क ० क ० दु० घा० २६३।
- ६६. मिश्रणेऽमिश्रणे—पा०घा० २।२८, क०क०दु०घा० ६०।

- ६०. याच्ञायामलाभे लाभे च-पा०घा० १।३६०।
- ६१. वक्त्रसंयोगे—पाठ्या० १।२८५, चाठ्या० १।१४५, जैठ्या० १।४६५, कात्र्या०—१।१४५, शाक्तु १।६६१, हैठ्या० १।३७१।
- <mark>१२. वक्रगती—क०क०दु०घा० ६०।</mark>
- ६३. वज्रिनिर्घोषे—पा०घा० १।१४७, शाक्त०घा० १।५६३, है०घा० १।१४६, क०क०दु०घा० १३१।
- हर. वयोहानौ—पा०घा० १।२५, जै०घा० ४।४६६, कात०घा० ८।१०१७, शाक०घा० १०।१७६६ ।
- ६५. वाक्यप्रवन्धे पा०धा० १०।२४२, चा०धा० १०।७८ ।
- <mark>९६. वित्तसमुत्मर्गे—र्ज०घा० १०।५०४, है०घा० १।३३०।</mark>
- ६७. विद्योपादाने पा०घा० १।३८६।
- <mark>६८ विपरीतमैथ</mark>ने—पा०घा० १।७००।
- **९९.** विष्ठोत्सर्गे—क०क०दु० ५८।
- १००. विस्तारवचने-शाक ०घा० १०।१५४२।
- १०१. विहायसा गतौ -पा०घा० १।६५४, जै०घा० १।४६१, काल०घा० १।४५६, काल०घा० १।४६७, शाक०घा० १।२७४।
- १०२. शनैर्गतौ -- क०क०दु०धा० ६३।
- १०३. शिल्पयोगे --- क०क०दु०घा० ३४३।
- १०४. शौचकर्मणि—पा०घा० १०।२२४, शाक्का १०।१५०५।
- १०५. सङ्गमने--पा०घा० ६।१३७।
- १०६. संतानिकयायाम् काश्च । १।२३७।
- १०७. संदेशवचने --पा०धा० १०।२३२, जै०धा० १०।५०५ ।
- १०८. सातत्यगमने—पा०घा० १।३३, चा०घा० १।३, जै०घा० १।४६३, काश्च० १।१, शाक० घा० १।४३७, है० घा० १।२७६, क०क० दु०घा०१७६।
- १०६. सुखसहने-शाक वा १२३४।
- ११०. स्नेहस्य मोचने-पा०घा० १।४८१।
- १११. स्वनेऽक्वानाम् —क०क०दु०धा० ४२० ।
- ११२. हरितभावे।
- ११३. हर्षक्षये—पा०घा० १।६३३, चा०घा० १।२६०, काश्च० १।३२४, कात० घा० १.२५१, शाक०घा० १।४०७, है०घा० १।३१ ।
- ११४. हृदुच्चारे-क०क०दु०धा० २२६।

अव्यक्त धात्वर्थ-

इस प्रकार व्यक्त अर्थ अधिक से अधिक ६ प्रतिशत हैं। अन्य धात्वर्थ-निर्देश कहीं भावकर्मतद्वितान्त हैं जो क्रिया को व्यक्तन कर संज्ञाया किया की विशेषता को प्रकट करते हैं। उनकी प्रतिशत संख्या पहले दिखा चुके हैं। भावकर्मतद्धितान्त के अतिरिक्त धात्वर्थनिर्देश अतिदेश से किये गये हैं, अर्थात् समान अर्थ वाली धातुओं के अर्थनिर्देश में एक धातु को दूसरी धातु के अर्थ के रूप में रखा गया है, अतः उनमें भी किया स्पष्ट नहीं है। इनकी प्रतिशत संख्या पर भी पूर्व विचार कर चुके हैं। इसके अ<mark>तिरिक्त कारक</mark> कृदन्त और अब्युत्पन्न शब्दों से जो धात्वर्थनिर्देश किये गये हैं, वे या तो विशेषण हैं या संज्ञावाचक शब्द हैं, अतः इनमें भी किया अव्यक्त है। इसके अतिरिक्त गति, शब्द और हिंसा अर्थ में धातुओं का एक बहुत वड़ा वर्ग है किन्तु वहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वे धातुएँ कौन सी गति, शब्द और हिंसा को द्योतित करती है। तीन-चार स्थलों पर जहाँ गति, शब्द और हिसा के विशेष प्रकार को द्योतित किया गया है, वे उदाहरण व्यक्त अर्थ की सूची में दे दिये गये हैं। भावकृदन्त शब्दों से जो धात्वर्थनिर्देश किया गया है, वे किया की सिद्धावस्था में तो हैं, किन्तु उनमें जिस धातु का अर्थ-निर्देश किया जा रहा है, उसी धातु से व्युत्पन्न प्रत्ययान्त शब्द रखे गये हैं; अतः व्यक्त किया की कोटि में उन्हें नहीं रखा जा सकता।

धात्वर्य अस्पष्ट होने के कारण उञ्चिल, स्फूर, लिख, देवृ, स्खद और रभ धातुएँ विशेषरूप से विचारणीय हैं। उछि उञ्छे<sup>3</sup>—

काशकृत्स्न धातुपाठ के टीकाकार चन्नवीर ने भ्वादि गण में पठित उछि उञ्छे धात्वर्थ की व्याख्या एक-एक करके दाने को उठाने अर्थ में की है—

'उञ्छ् उञ्छे कणश आदाने । उञ्छति-कणश आदत्तो, उञ्छानाम् एकैकश

तुदादिगण में पठित 'उञ्छ उच्छे' की व्याख्या धन्नवीर ने<sup>3</sup> 'कंपाना' अर्थं में की है—

१, पा०घा० १।१३२, चा०घा० १।६२, जै०घा० १।४६४, काश०घा० १।६२, कात०घा० १।६१, शाक०घा० १।५५१, क०क०दु०घा० १।२

२. काश०धा० १।६२

काश०घा० ४।७६
 उञ्छ-उञ्छे, चालने; उञ्छति-कम्पयित ।

क्षीरस्वामी<sup>9</sup> और सायण भी<sup>3</sup> 'कणश आदाने' अर्थ में ही उञ्छ््घातु की व्याख्या करते हैं।

धातुपाठों में घात्वर्थ का स्पष्टीकरण न होने के कारण अर्थ-निर्णय के लिए साहित्य में उञ्छ् घातु के प्रयोगों पर दृष्टिपात करना पड़ता है।

वौधायन धर्मसूत्र में उञ्छ् धातु से व्युत्पन्न 'उञ्छियत्वा' शब्द का प्रयोग हुआ है—'तत्र तत्राऽङ्गुलिभ्यामेकेकामोषधिमुञ्छियत्वा सन्दर्शनात्क-पोतवदिति कापोता'।

उन स्थानों पर जो ओषिधयाँ विद्यमान हों, उनमें दो अंगुलियों से केवल एक-एक ओषि ग्रहण कर कपोत के समान जीविका-निर्वाह के कारण कापोता वृत्ति होती है।

शांखायन गृह्यसूत्र में ४ एक-एक करके इकट्ठा करना अर्थ में उछि घातुः प्रयुक्त हुई है—तृणान्यप्युञ्छतो नित्यमग्निहोत्रं च जुह्सतः ।

वैखानस धर्मसूत्र में भी उञ्छवृत्ति शब्द का प्रयोग देखिए— 'ददाति न प्रतिगृह्णातीत्युञ्छवृत्तिमुपजीवति'। जो देता है, किन्तु लेता नहीं है, इस उञ्छवृत्ति पर निर्भर रहते हैं। महाभारत में अनुशासन पर्व में धान्य का अल्प मात्रा में संग्रह करना अर्थ में ही 'उञ्छे' शब्द का प्रयोग हुआ है—

'उञ्छे तिष्ठन्ति धर्मज्ञाः शाकुनीं वृत्तिमास्थितः'।

(बालखिल्यगण मुनि) उञ्छवृत्ति का आश्रय ले पक्षियों की भाँति एक-एक दाना बीन कर उसी से जीवन निर्वाह करते हैं।

अनुशासन पर्व में ही<sup>°</sup> एक अन्य स्थल पर उञ्छ् घातु का प्रयोग देखिए— 'उञ्छन्ति' सततं ये ते ब्राह्मं फेनोत्करं शुभम् । ब्राह्मं अमृत के फेन को जो थोड़ा-थोड़ा संग्रह करके सदा पान करते हैं ।

१. क्षीर० १।१३४

२. भाव०घा० १।१३२

३. ३।२।१२

४. २1१७1१

४. शाराय

<sup>331888 .3</sup> 

<sup>0. 8881</sup>E0

महाभाष्य में **एक-एक करके इकट्ठा करना** अर्थ में उञ्छे<mark>न शब्द का</mark> प्रयोग हुआ है—

'यस्मिन्दश सहस्राणि पुत्रे जाते गवां ददौ ; ब्राह्मणेभ्यः प्रियाख्येभ्यः सोममुञ्छेन जीवति'।

बाद के साहित्य में उञ्छ् धातु के प्रयोग अनुपलब्ध हैं। वैदिक साहित्य में, महाभारत में एवं महाभाष्य में उपलब्ध प्रयोगों से स्पष्ट है कि उञ्छवृत्ति एक माननीय और उपजीव्य मार्ग था। जीवन-निर्वाह के लिए जिस मात्रा में अन्त की आवश्यकता पड़ती थी, उतना ही संचय किया जाता था। मुनि और गृहस्थी के सम्बन्ध में उञ्छवृत्ति से तात्पर्य अल्प मात्रा में धान्य का संचय करना है।

पंजाबी भाषा में 'ऊंछणा' शब्द का व्यवहार 'गिरे हुए दाने को इकट्ठा करने' में होता है। ऊंछणा शब्द उञ्छ् धातु से व्युत्पन्न है।

वंगला भाषा में भी उञ्छ शब्द 'बचे हुए घान को उठाना' एवं 'खेत में पड़े हुए घान को एक-एक करके उठाना' अर्थ को व्यक्त करता है।

इस प्रकार संस्कृत एवं अन्य भाषाओं से स्पष्ट है कि घातु 'एक-एक करके दाना उठाना' अथवा 'वचे हुए घान को एक-एक करके उठाना' अर्थ को व्यक्त करती है। क्षीरस्वामी और सायण द्वारा की गई उञ्छ् घातु की 'कणश आदाने' व्याख्या अधिक उपयुक्त है। यहाँ शंका उठ सकती है—'कणश आदाने' अर्थ उञ्छ् घातु के अर्थवोध में समर्थ न होने के कारण पाणिन आदि वैयाकरणों ने उञ्छ् उञ्छे ही घात्वर्थनिर्देश किया। शंका का समाधान है—साहित्य से उञ्छ् घातु के प्रयोगों को देख लेने पर यह सिद्ध हो जाता है कि कणश आदाने व्याख्या अधिक उपयुक्त है। व्याकरणशास्त्र में यह परिभाषा प्रसिद्ध ही है—'व्याख्या अधिक उपयुक्त है। व्याकरणशास्त्र में यह परिभाषा प्रसिद्ध ही है—'व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनिंहि सन्देहादलक्षणम्।'' लोकमान्य तिलक के मतानुसार' सूत्रकाल १४०० वि०पू० से ५०० वि०पू० तक है। इपी बीच श्रौत एवं गृद्धसूत्रों की रचना हुई। सूत्रकाल में उञ्छ् घातु 'कणश आदाने' अर्थ को ही व्यक्त कर रही है; और पाणिनि-सूत्रकाल से परवर्ती है; अतः पाणिनि आदि वैयाकरणों को उञ्छ् उञ्छे घात्वर्थनिर्देश न कर 'उञ्छ् कणश आदाने' अर्थ

१. ११४११

२. पं० श० कोश १।६

३. बंश०कोष १/३७६

४. उपाध्याय, बलदेव, सं०सा०इति०, पू० ४२

करना चाहिए था। धात्वर्थ जब एक शब्द से स्पष्ट नहीं होता तब दो, तीन शब्दों में धात्वर्थ की व्याख्या का विवृति-साधन का आश्रय लेना चाहिए।

स्फुर' स्फुरणे—

(जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम

घातुपाठ)।

चलने---

(चान्द्र धातुपाठ)।

सञ्चलने---

(पाणिनीय)।

स्फुरणे, सञ्चलने दीप्ती च -- (घातुप्रदीप)।

स्फूर्ती, चलने ---

(कविकल्पद्रम धातुपाठ)।

चन्नवीर टीकाकार ने 'स्फुर स्फुरणे की व्याख्या इस प्रकार की है— दर्शने, प्रकटीकरणे । स्फुरित-दर्शयित ।

दुर्गा० टीकाकार ने<sup>3</sup> 'स्फुर् स्फूर्तौं' की व्याख्या 'प्रकाश' अर्थ में की है—

'स्फुर् स्फुरणे' से वैयाकरणों को क्या अभिप्रेत था, अर्थ-निर्णय के लिए साहित्य में स्फुर् धातु के प्रयोगों को देखना पड़ेगा—

ऋक्-संहिता में रफुर् घातु वध करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है— 'कदा मर्तपराधसं पदा क्षुम्यमिव स्फुरत ।'

सायण ने भाष्य में 'स्फुरत्' का अर्थ 'विधिष्यित' किया है। इन्द्र यज्ञ न करने वाले का कब वध करेगा ?

'ऋक्-संहिता' में एक अन्य स्थल पर<sup>४</sup> 'वध करने' के अर्थ में ही स्फुर् धातु <mark>प्रयुक्त हुई मिलती है ।</mark>

वाजसनेयि-संहिता में गत्यर्थ में स्फुर् धातु प्रयुक्त हूई मिली है—'तां धेनुं मित्रावरुणा युवं नौ विश्वाहा धृतमनपस्फुरन्तीमेष ते योनिऋंतायुभ्यां त्वा ।' उब्बट और महीधर ने भाष्य में स्फुरितर्गत्यर्थः कहा है । 'अनपस्फुरन्तीम्' पद

पा॰घा॰ ६/६३, चा॰घा॰ ६/८८, जै॰घा॰ ६/५०१, काश्व०धा॰ ५/१०३, कात॰घा॰ ५/६५०, शाक॰घा॰ ७/१३८६, है॰घा॰ ५/१४६, क॰क॰द्रु०घा० २६६

२. काश०घा० ५/१०३

३. श०क०दु०कोष ५/४६१

<sup>8. 8/58/5</sup> 

२/१२/१२—यो रोहिणमस्पुरद्वज्यवाहुर्द्यामारोहन्तं स जनास इन्द्रः

<sup>€.</sup> ७/१०

की व्याख्या 'अनन्यगामिनी' अर्थ में की है। हे मित्रावरुण, तुमने हमारे लिए दूसरे के पास न जाने वाली गाय धन को दिया है।

अथर्व-संहिता में प्रहार करना अर्थ में स्फुर् घातु प्रयुक्त हुई है—

'यहच गां पदा स्फुरति.....।'

जो गाय को पांव से प्रहार करता है.....।

कौशिक सूत्र में 'स्फुर् धातु का प्रयोग आंख के फड़कने अर्थ में हुआ है—
अक्षि वाऽस्फुरत्।

यास्क ने निरुक्त में 'स्फुरित: वधकर्मा' कहा है और पूर्व उद्धृत 'यो

रोहिणमस्फुरद्....।' मन्त्र को उदाहरण रूप में दिया है।

मैत्रायणी उपनिषद् में देदी ध्यमान अर्थ में स्फुर् धातु प्रयुक्त हुई है— 'स्फुरन्तमादित्यवर्ण मूर्ज स्वन्तं ब्रह्म तमसः पर्यपश्यत्'। रामायण में प्रकाशित होने के अर्थ में स्फूर् धातु प्रयुक्त हुई है— 'तेन स्पृष्टो बलवता महाप्रहरणोऽस्फुरत्।

बलवान् यमराज के हाथ में लिया हुआ वह महान् आयुघ अपने तेज से प्रकाशित हो उठा।

महाभारत में कर्ण पर्व में तड़पने के अर्थ में स्फूर् धातु प्रयुक्त हुई

तेषां छिन्ना महाराज, भुजाः काननभूषणाः । स्फुरन्ति च सहस्रशः; महाराज, मनुष्यों की कटी हुई सहस्रों स्वर्णभूषित मुजाएँ तड़पने लगती थीं।

विष्णु-पुराण में "फैलने के अर्थ में स्फुर् धातु प्रयुक्त हुई है—

'तस्य महर्षेराश्रमसमीपमुपेत्य स्फुरदंशुमालाललामां स्फटिकमयप्रासादमाला
मितरम्योपवनजलाशयां ददर्श।'

(राजा मान्धाता) महर्षि सौमरि के आश्रम के निकट आये तो उन्होंने वहां अतिरमणीय उपवन और जलाशयों से युक्त स्फटिक शिला के महलों की

१. १३।१।५६

२. ५५१२

३. ४११७

४. ६१२४

थ. २२।३६ (उत्तरकाण्ड)

६. ४२।२४

७. ४।२।१०१

पंतित देखी, जो फैलती हुई मयूख-मालाओं से अत्यन्त मनोहर मालूम पड़ती थी।

श्रीमद्भागवत पुराण में स्फुरन् राब्द हिलना-डुलना अर्थ में प्रयुवत हुआ है—

'हेमाङ्गदलसद्वाहुः स्फुरन्मकरकुण्डलः' ।

मुजाओं में सुनहले बाजूबन्द और कानों में हिल**ते हुए** मकराकृत कुण्डल ......।

श्रीमद्भागवत-पुराण में चमकना अर्थ में भी स्फुर् घातु के प्रयोग उपलब्ध हैं।

आँख का फड़कना स्वाभाविक रूप से होता है; जो ग्रुम, अग्रुभ का सूचक है। कोध से फड़कने के अर्थ में भी स्फुर् धातु का प्रयोग मिलता है। मनुष्य जब किसी को मारने के लिए उद्यत होता है, दूसरे मनुष्य से बदला लेने के रूप कोध की अग्नि में जलता रहता है वह कोध के कारण फड़कना है। मत्स्यपुराण में इसी अर्थ में 'स्फुरन्' शब्द का प्रयोग देखिए—

.....'स्फुरद् भूरि शतह्रदः गम्भीरस्फोटनिर्ह्ञादजगद्हृदयघट्टकः' ।।

(कालनेमि नामक दानव) अनेक समुद्रों की भाँति कोध से फड़कता हुआ अपने गम्भीर शब्दों से तीनों भुवनों के हृदय को कंपाने लगा।

प्रतिमा नाटक में ४ स्फुर धातु का प्रयोग कम्पन अर्थ में हुआ है —

भरतः

किमाशा स्याद्।

सूत:

दैवं।

भरतः

स्फुरतिः हृदयं वाहय रथम् ।'

हृदय में कंपकपी उत्पन्न होती है;अतः यहाँ हृदय का प्रसंग होने के कारण स्फुर् घातु कम्पन अर्थ का वाचक है ।

कुमार-सम्भव में काम द्वारा रोयों के खड़े होने अर्थ में स्फुरद् शब्द का प्रयोग हुआ है—-

'विवृण्वती शैलमुताऽपि भाव, भगैः स्फुरद्वालकदम्वकर्षः।'

१. 518418

२. 51२०1३२, ६1१६1३०

३. १४०।१७5

<sup>¥. 318</sup> 

थ. ३।६८

पञ्चतन्त्र में 'स्फुर् घातु का प्रयोग घन से प्रकाशित होना अर्थ में हुआ है—

'जातस्तु गण्यते सोऽत्र यः स्फुरेन्च श्रियाधिकः'। वही जन्म लेने वाला गिना जाता है; जो अधिक लक्ष्मी से प्रकाशित हो। पञ्चतन्त्र में रिफुर् धातु का एक अन्य प्रयोग देखिए— 'स्फुरित सफलस्तर्कंश्चित्तं समुन्नतिमश्नुते।'

सफल तर्क फैलता है, चित्त समुन्नति को प्राप्त होता है।

किरातार्जुनीय में विकसित होना, खिलना अर्थ में स्फुरत् शब्द का प्रयोग हुआ है—'स्फुरत्पद्ममिवाभिपेदे'।

दीप्ति विकसित कमलों का आश्रय ग्रहण करती है।

दशकुमारचरित में ४ प्रकटीकरण अर्थ में स्फुर् धातु का प्रयोग हुआ है— 'ऋषिमुक्तश्च रागः संध्यात्वेनास्फुरत्'।

महर्षि से परित्यक्त अनुराग सन्ध्या के रूप में प्रकट हुआ।
मट्टि-कान्य में प्रवब्द करना' अर्थ में स्फुरद् शब्द का प्रयोग देखिए—
'स्फुरबद्धनः साऽम्बुरिवान्तरीक्षे वाक्यं ततोऽभाषत कुम्भकर्णः'।

कुम्भकर्ण आकाश में जलयुक्त और शब्द करने वाले मेघ के सदृश ही वाक्य कहने लगा।

भट्टि-काव्य में एक अन्य स्थल पर धनुष को संचालित करने के अर्थ में स्फुर् धातु प्रयुक्त हुई है—

'आहूयताऽथ स काकुत्स्थं घनुश्चाऽपस्फुरद्गुरं'। रावण ने रामचन्द्र को ललकारा और बड़े से धनुष को संचालित किया। भट्टिकाव्य में एक अन्य स्थल पर फैलने के अर्थ में स्फुरद् शब्द का प्रयोग हुआ है —

'ऊर्घ्वस्फुरद्रत्नगभस्तिभिर्या स्थिता वहाम्येव पुरं मघोनः'।

१. १।२5

२. ३।१६।४२१

३. ३/२४

४. २/१४७ (उत्तरपीठिका)

प्र. १२/६१

E. 84/5E

७. शह

अयोध्यापुरी ऊपर फैली हुई (हास्यभूत) रत्नों की किरणों से इन्द्र की पुरी अमरावती को मानों तिरस्कार करके रही हुई है।

उत्तररामचरित में³ प्राणों के चलने अर्थात् जीवित रहने अर्थ में स्फूर् धातु का प्रयोग हुआ है-—

'तथाप्येष प्राणः स्फुरति, न तु पापो विरमति'।

तो भी यह पापी प्राण स्पन्दन कर रहा है, किन्तु (अपनी श्वसन किया से) रुकता नहीं।

नवसाहसाङ्कचरित में रहना, विद्यमान होना अर्थ में स्फुर् घातु प्रयुक्त हुई है—

'कस्मात्तु लोभात् न शुक्तयस्ता मुक्ता हि यासामुदरे स्फूरन्ति'। जिन सीपियों के गर्म में मोती रहते हैं, उन्हें देखकर किसका मन नहीं ललचा उठता ?

विकमाङ्कदेवचरित में अपूर्णित, प्रतिभा से प्रकट होना अर्थ में अपूर् धातु का प्रयोग हुआ है—

'स्फुरति निरुपमोऽर्थंस्तन्वते पाकमुद्रा-परिचयमकवीनामप्यकाण्डे वचांसि'।

प्रातःकाल के समय अनुपम काव्य-रचना की स्फूर्ति होती है। जो किव कहलाने योग्य नहीं हैं, उनकी भी किवताएं इस समय परिपक्व होने का परिचय देने लगती हैं।

राजतरंगिणी में लड़ने के अर्थ में स्फुरन् शब्द का प्रयोग देखिए— 'तथाप्यासीत्स्फुरन्संख्ये य एरमन्तकः क्षणम् ।'

यह सब होते हुए भी एरमन्तक कुछ देर तक लड़ता ही रहा है । गीतगोविन्द में<sup>४</sup> स्फुर् घातु का प्रयोग देखिए— 'प्रदोषे **स्फुरति** निरवसादां कापि राधां जगाद'।

रात के फैलने पर दु:ख से रहित राधा को किसी सखी ने कहा—। इस प्रकार स्फुर् धातु अनेकार्थक प्रतीत होती है। समय-समय उप

१. ६।३३

२. १।१५

<sup>3.</sup> ११15१

४. ६/२५१

<sup>4. 22/2</sup> 

स्फूर् धातु के अर्थ में विकास ही होता चला गया है । साहित्य में उपलब्ध स्फुर् घातु के प्रयोगों से संकेत मिलता है कि संहिताओं के काल में स्फुर् घातु 'वध' अर्थ में अधिक प्रचलित थी। 'गत्यर्थ' ने भी स्फुर् धातु का वाजसनेयि संहिता में प्रयोग देखते हैं, किन्तु 'वघ' अर्थ में स्फुर् घातु का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग हुआ है । संहिताओं के बाद 'वघ' अर्थ एकदम लुप्त हो गया । सूत्रकाल में 'फड़कना' अर्थ में स्फुर् धातु प्रयुक्त हुई है । यहाँ घात्वर्थपरिवर्तन अर्था<mark>देश</mark> दिशा में हुआ है । अथदिश में अर्थ का विस्तार <mark>या संकोच नहीं होता, यह</mark> विल्कुल वदल जाता है अर्थात् पहले किसी दूसरी वस्तु का वाचक रहता है और बाद में किसी दूसरी वस्तु का वाचक बन जाता है; जैसे असुर शब्द, जो देवता का वाचक था;' बाद में दैत्य का वाचक बन गया; रे उसी प्रकार यहाँ भी स्फुर् धातु संहिताओं के समय 'वध' अर्थ में प्रयुक्त हुई मिली है <mark>और सूत्रकाल</mark> तक आते-आते 'फड़कना' अर्थ ने 'वघ अर्थ का स्थान ले लिया है। सूत्रकाल के बाद स्फुर् घातु के अर्थ में विकास हुआ और घातु अनेकार्थक हो गई और जब धातु अनेकार्थक हो जाती है, तब किसी विशेष प्रसंग में अनेक अर्थों के निश्चय में संसर्ग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, प्रकरण, लिंग, अ<mark>न्य शब्द का</mark> सान्निघ्य, सामर्थ्य, औ<sup>चि</sup>त्य**, दे**श, काल<mark>, व्य</mark>क्ति और स्वरादि हेतु हो<mark>ते</mark> हैं <mark>।</mark>³ स्फुर् धातु का प्रसंगानुसार ही अर्थ का निश्चय हुआ है । उपनिषदों में आदित्य के साथ प्रयुक्त होने से 'स्फुरन्तम्' शब्द का अर्थ 'चमकाना' किया गया है। आदित्य का गुण ही चमकना होता है; अतः प्रसंगानुसार स्फुर् धातु का अर्थ चमकना सिद्ध हो जाता है। फूल के साथ स्फुर् धातु का प्रयोग होने के कारण स्फुर् धातु विकसित होना, खिलना अर्थ को व्यक्त करती है; चूंकि फूल का खिलने के साथ सम्बन्ध है; अतः प्रसंगानुसार स्फुर् धातु का अर्थ भी विकसित होना ले लिया जाता है। इसके अतिरिक्त कम्पन, क्दना, चमकना, रोमांचित करना, फैलना, फड़कना, जीवित रहना, शब्द करना, संचालित करना आदि अनेक अर्थों में स्फुर् धातु प्रयुक्त हुई है।

वैयाकरणों को स्फुर् धातु के अनेक अर्थों में से कौन सा अर्थ अभिप्रेत था, यह अस्पष्ट ही रह जाता है।

मैत्रेयरक्षित ने 'स्फुर् स्फुरणे' घात्वर्थ के साथ-साथ दीष्ति और संचलन

१. २/२७/१० (ऋक्संहिता)

२. ता०ब्रा० ८/३/१

३. वाक्य० २/३१७-१८

अर्थ भी किए हैं। कम्पन, फड़कना, हिलना-डुलना आदि अर्थ संचलन अर्थ के अन्तर्गत आ जाते हैं। 'दीप्ति' अर्थ का पृथक् निर्देश किया गया है। अतः 'स्फुरण' घात्वर्थ से तात्पर्य यहाँ प्रयोगों के आधार पर एकाएक ज्ञान होना लिया जा सकता है; हालांकि मैत्रेयरिक्षत द्वारा निदिष्ट 'स्फुरण' धात्वर्थ उचित धात्वर्थबोध में असमर्थ है।

चन्नवीर टीकाकार द्वारा 'स्फुर्-स्फुरणे' की दर्शने, प्रकटीकरणे अर्थ में की गई व्याख्या नर्कसंगत जान पड़ती है। दशकुमारचरित एवं विक्रमांकदेव-चरित में अनुराग का सन्ध्या के रूप में दिखाई देना एवं काव्य-रचना की स्फूर्ति होना अर्थ में स्फुर् धातु प्रयुक्त हुई है। अचानक ज्ञान होना, स्मृति होना, एकाएक मन में आना—इसी को जन-सामान्य की भाषा में स्फुरित होना कहा जाता है।

करनड़ भाषा में 'स्फुरिसु' कियापद का प्रयोग 'मन में गोचर हो, प्रकाशित हो अर्थ में किया जाता है।

पंजाबी भाषा में भी 'भावों के स्फुरित होने' अर्थ में 'सफुरण' शब्द का व्यवहार किया जाता है।

मराठी भाषा में 'फुरणे' कियापद 'संचलन' अर्थ में प्रयुक्त होता है। 'फुरणे' कियापद स्फुर् घातु से ही ब्युत्पन्न है।

हमारे विचार में भावों का स्फुरित होना, एकाएक ज्ञान होना अर्थ ही वैयाकरणों के 'स्फुर्-स्फुरणे' धात्वर्थ से अभिष्रेत रहा होगा। खिलना, फड़कना, हिलना आदि अर्थों में स्फुर् धातु का प्रयोग प्रकरणवश होता है।

लिख्<sup>४</sup> लिखने (कात०) लेखने (चान्द्र०)<sup>५</sup> अक्षर-विन्यासे (पा०जै०, शाक०है०)<sup>६</sup> गतौ (काश०भ्वा०)<sup>७</sup>

१. कन्नड़-हिन्दी कोष, पृ० ४१६

२. पंजाबी-शब्द कोष, पृ० १/१७४

३. मराठी-व्युत्पत्ति कोष, पृ० ५२६

४. कात०घा० ५/६३०

थ्र. चा॰पा॰६।६६

६. पा०घा० ६/७१, जै०घा० ६/५०१, शाक०घा० ७/१३६१, है०घा० ४/२२

७. काश व्धा ० १/३८

टीकाकार चन्नवीर लिख गती की व्याख्या लिखने, अक्षरिवन्यास अर्थ में करते हैं—लेखित-लिखित । य चन्नवीरकृत इस व्याख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अक्षरिवन्यास अर्थ में 'लिख्' धातु अभिप्रेत है; किन्तु लिख् धातु के लेखित, लिखित दोनों प्रकार के रूप चिन्त्य हैं।

लिखने और लेखने घात्वर्थ क्या समान अर्थ के बोधक हैं ? सामान्य-गमन अर्थ में भी क्या लिख् घातु प्रचलित रही है ? साहित्य में लिख् घातु के प्रयोगों को देखकर ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है।

वाजसनेयि संहिता में हिंसा अर्थ में विख् धातु प्रयुक्त हुई है— 'द्यां मा लेखीरन्तरिक्षं मा हि ूँ सीः'।

'चुलोक की हिसा मत करो'। उच्वट और महीधर ने अपने भाष्य में स्पष्ट रूप से कहा है—िलिख् धातु 'अक्षरिवन्यास' अर्थ में होती है; किन्तु यहाँ हिसा अर्थ लिया जायेगा—'लिख अक्षरिवन्यासे, इह तु हिसार्थः'।

अथर्व-संहिता में लिख् घातु के व्युत्पन्न लिखितम् शब्द का प्रयोग दाह-युक्त होना अर्थ में हुआ है—

'यद् द्युतं लिखितमर्पणेन तेन मा सुस्रोर्ब्रह्मणापि तद् वपामि'।

शतपथ ब्राह्मण में बिख् धातु का प्रयोग छीलने के अर्थ हुआ है— 'तं प्रच्यवमानमनुमन्त्रयते। द्यां मा लेखीरन्तरिक्षं मा हिंँ सीः'। उस गिरते हुए वृक्ष को सम्बोधन करके यह मन्त्र पढ़ें—'द्युलोक को मत छील, अन्तरिक्ष को हानि मत पहुंचा'।

शतपथ ब्राह्मण में एक अन्य स्थल पर रेखा खींचने के अर्थ में लिख् धातु प्रयुक्त हुई है—

'पूर्वेण परिग्रहेण परिगृह्य लिखित हरित यद्धार्यं भवित ।' पहली लकीर से घेर कर (अध्वर्यु) रेखा खींचता है और जो कुछ हटाना होता है, उसे हटा देता है।

कात्यायन श्रीत-सूत्र में िलख् धातु प्रयुक्त हुई है-

१. काश०धा० १/३८

२. ५/४३

<sup>₹.</sup> १२/३/२२

<sup>8. 3/8/8/83</sup> 

x. 7/4/8/87

**६.** ६/१/१६

<mark>'(पत्ततौ यूपस्याभिमन्त्रणम्) द्यां मा लेखी</mark>रिति पतन्तमभिमन्त्रयेते ।' इसी मन्त्र की पूर्व पृष्ठ पर व्याख्या कर चुके हैं ।

रामपूर्वतापिनि उपनिषद् में अक्षरिवन्यास अर्थ में लिख् धातु प्रयुक्त हुई है—'त्रिरेखापुटमालिख्य मध्ये तारद्वयं लिखेत'।

समरेखाओं के दो त्रिकोण बनाकर उनके बीच में पृथक्-पृथक् प्रणव लिखे । नारदपरिव्राजक उपनिषद् में शिख् घातु से व्युत्पन्न 'लिखिताम्' शब्द का

प्रयोग चित्रित अर्थात् चित्र में विची हुई अर्थ में हुआ है—

'कथां च वर्जयेदासां न पश्येत्विलिखतामिपि'।

महाभारत में अनुशासन पर्व में शिल्ख् धातु का प्रयोग देखिए—

'लिखन्त्येव तु केषांचिदपरेषां शनैरिप'।

लिख् घातु का अर्थ यहाँ सुरतकाल में संघर्षण है। मेघदूत में श्रे चित्र खींचने के अर्थ में लिखन्ती शब्द का प्रयोग हुआ है— 'मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती।'

विरह से दुबली मेरी आकृति का चित्र खींचती हुई, (मेरी स्त्री दिखाई देगी)।

किरातार्जुनीय में श्रिष्ट्र घातु का प्रयोग खोदने के अर्थ में हुआ है—'न किञ्च्दिचे चरणेन केवलं, लिलेख वाष्पाकुललोचना मुवम्'। आँखों में आंसू मरकर, केवल पैर से भूमि खोदने लगी।

भट्टिकाव्य में विलेखन अर्थ में ही लिख् घातु का प्रयोग हुआ है— 'मूर्घ्ना दिवमिवालेखोत्खं व्यापद्वपुषोरुणा'।

कुम्भकर्ण ने सिर से आकाश का जैसे विलेखन किया और बड़े शरीर से उसने आकाश को व्याप्त किया।

राजतरंगिण<mark>ी में<sup>°</sup> लेखयित्वा</mark> शब्द का प्रयोग अक्षरविन्यास अर्थ में हुआ है—

<sup>8. 8/80</sup> 

<sup>7.</sup> XI3

इ. ४४।४३

४. उत्तरमेघ-२५

x. 5188

६. १४।२२

<sup>0. 3/880</sup> 

'अथ दूतेषु यातेषु लेखयित्वा स्वशासनम्।'

यह सन्देश भेजने के बाद तुरन्त राजा ने आज्ञा-पत्र लिखकर तैयार किया।

गीतगोविन्द में विलक लगाने के अर्थ में लिख् धातु प्रयुक्त हुई है— 'मृगमदतिलक लिखति सपुलकं मृगमिव रजनीकरैं:'।

हितोपदेश में अक्षर-विन्यास अर्थ में लिख् धातु प्रयुक्त हुई है—'पञ्च-तन्त्रात्तथाऽन्यस्माद्ग्रन्थादाकृष्य लिख्यते'।

पंचतन्त्र और नीतिग्रन्थों से लेकर लिखे जा रहे हैं।

संस्कृत भाषा के अतिरिक्त कन्नड़ आदि भाषाओं में भी लिख् धातु से ही व्युत्पन्न 'लेखिसु, लिख' आदि शब्दों का प्रयोग मुख्यतः 'अक्षर-विन्यास' अर्थ में हुआ है।

कन्नड़ भाषा में 'लेखन कार्य कर' इस अर्थ में 'लिखिसु' कियापद का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कन्नड़ भाषा में 'लेख' शब्द लिखावट, लिपि का वाचक है एवं 'लेखनि' शब्द 'कलम' का वाचक है।

मराठी भाषा में भी 'लिखणें' शब्द 'लिखने' का वाचक है।

वंगला भाषा में भी 'लिख' शब्द 'अक्षर-विन्यास' अर्थ में प्रयुक्त होता है। 'लेखो' शब्द 'लिपि में अंकित करना' अर्थ का द्योतक है। इसके अतिरिक्त लिख् धातु से ब्युत्पन्न 'लेखो' शब्द ही रेखा खींचना, वर्णन करना एवं रचना करना अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

पंजाबी भाषा में 'लिख' शब्द का व्यवहार 'लिखने' के अर्थ में किया जाता है। 'लेखण' शब्द 'कलम' का वाचक है और 'लेख' शब्द 'भाग्य' का वाचक है।

सिन्धी भाषा में भी 'लिख, लिखीं' शब्द अक्षर-विन्यास के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। 'लेख' 'भाग्य' को कहते हैं।

१. ७/२१

२. इलोक ६ (प्रस्ताविका)

३. कन्न ० हि ० कोष०, पृ० ३६१

४. मराव्युवकोषव, पृव ६३१

१. विद्यापित पदावली, पृ० १६२; ब॰श॰कोष०, २/१६६०; कविकङ्कणचण्डी, पृ० ४, ४, १६

६. पं•डिक्श०, पृ० ६७५-७६

७. सि॰डिक्श॰, पृ॰ ५१२

संस्कृत, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, बंगला तथा सिन्धी भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लिख् धातु अक्षरविन्यास अर्थ में अधिक प्रचलित रही है। आज भी बोलचाल की भाषा में
लिख शब्द का व्यवहार 'अक्षरविन्यास' की ओर ही संकेत करता है। वैदिक
संस्कृत साहित्य में लिख् धातु 'अक्षरविन्यास' अर्थ में तो प्रचलित रही है;
किन्तु 'हिसा' अर्थ में लिख् धातु के प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध हैं। लौकिक
संस्कृत-साहित्य में खोदना, वर्णन करना, रचना करना एवं रेखा खींचना अर्थों
में लिख् धातु का प्रयोग हुआ है। रेखा खींचना, चित्र बनाना एक प्रकार का
लिखना ही है। चित्र बनाने में रेखाओं का ही विन्यास होता है, ऊपर-नीचे,
आमने-सामने रेखाओं को खींचने से चित्र बन जाता है। रेखाओं के खींचने से
ही अक्षर बनते हैं। उर्दू भाषा की लिपि देखने से यह बात और अधिक स्पष्ट
हो जाती है। लिपि का ज्ञान न होने के कारण उस व्यक्ति के लिए वे रेखाएँ
ही हैं। 'शार्टहेण्ड' की लिपि भी इस प्रकार की है।

चित्र बनाने अर्थ में आम बोलचाल की भाषा में 'लिख्' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, किन्तु साहित्यिक भाषा में प्रकरणवश 'चित्र बनाने' अर्थ में प्रयोग किया जाता है। रेखा खींचने के सम्बन्ध में लिख शब्द का व्यवहार आम बोलचाल की भाषा में भी देखने को मिलता है। तीन-चार साल के बच्चों को जब कुछ लिखने के लिए कहा जाता है, तो वे प्रायः रेखाएँ खींच देते हैं; तब सामान्यतः यही कहा जाता है—अरे, क्या लिख दिया अथवा क्या लिखा है? इस प्रकार अक्षर-विन्यास, रेखा खींचना, रचना करना, वर्णन करना अर्थ लिपिबद्ध करने के अन्तर्गत आ जाते हैं।

'अक्षरिवन्यास' अर्थ में लिख् घातु के प्रसिद्ध होने के कारण एवं हिंसा' अर्थ का बाद के साहित्य में लुप्त हो जाना और 'खोदना' अर्थ में कम प्रयोग मिलने के कारण यह विचार ही ठीक लगता है कि दुर्ग और चन्द्र वैया-करणों को 'लिख-लेखने, लिखने' घात्वर्थ-निर्देश से अक्षरिवन्यास अर्थ ही अभि- प्रेत रहा होगा। 'लिख-लिखने' घात्वर्थ के स्थान पर 'लिख अक्षरिवन्यासे' घात्वर्थ अपेक्षाकृत सशक्त एवं अर्थबोध में अधिक समर्थ है।

काशकुत्स्न-निर्दिष्ट गति अर्थ में लिख् घातु के प्रयोग अनुपलब्ध हैं। अक्षरिवित्यास अर्थ में प्रसिद्ध लिख् घातु वैदिक साहित्य में यदि हिंसा अर्थ में प्रयुक्त हो सकती है तो काशकृत्स्न द्वारा 'गति' अर्थ में लिख् घातु का पाठ कोई आश्चर्योत्पादक नहीं है। हमारे विचार में गति अर्थ यहाँ लिख् घातु से व्युत्पन्न कलमवाचक 'लेखनी' तथा भाग्यवाचक 'लेख:' शब्द से सम्बद्ध है—

- १. कलम से अक्षर-विन्यास करते समय एक अक्षर लिखने के बाद ही दूसरे अक्षर को लिखा जाता है। कलम की यही गृति काशकृत्स्न को स्यात् अभिन्नेत है। कलमवाचक 'लेखनी' शब्द लिख् घातु से व्युत्पन्न है।
- २. भाग्यवाचक 'लेख:' शब्द लिख् घातु से घज् प्रत्यय करने पर बना है। भाग्य मनुष्य को कभी ऊपर उठा देता है, अर्थात् सम्पत्तिशाली बना देता है तो कभी नीचे गिरा देता है, अर्थात् गरीब बना देता है, यही गित है। काशकृत्स्न ने स्यात् इसी अभिष्राय से 'लिख्-गतौ' पाठ किया है। देव (देव) देवने →

टीकाकार चन्नवीर ने 'देवन' अर्थ की न्याख्या दु:ख और तिङन्त रूप 'देवते' की न्याख्या 'पूजा' अर्थ में की है—

देवने--दुःखे । देवते--पूजयति

देवलः, देवलकः—देवोपजीवी (पुजारी इति भाषायाम्)।

दुर्गादास टीकाकार ने<sup>3</sup> 'देवनम्' पद की व्याख्या 'क्रीडा' अर्थ में की हैं और इस अर्थ की पुष्टि में हलायुध कोष से उद्धरण दिया है-

### देवनिमह कीडा;

देवते बालः कन्दुर्कैनित्यमिति हलायुघः । दुर्गादास टीकाकार ने<sup>४</sup> भट्टमल के मत को भी उढॄत किया है— देवृ — देवनम् । देवनमिह रोदनमिति ।

इस प्रकार टीकाकारों द्वारा कीडा, रोना, दुःख, पूजा करना अर्थों में देव घातु की व्याख्या की गई है।

वैदिक साहित्य में देव्धातु के प्रयोग अनुपलब्ध हैं। लौकिक संस्कृत-साहित्य में प्रयोग तो उपलब्ध हैं, किन्तु अत्यल्प हैं—

१. पा॰घा॰ १।३२७, चा॰घा॰ १।४३८, जै॰घा॰ १।४६१, काश्वा॰ १।५०३, कात॰घा॰ १।४२१, शाक॰घा॰ १।१६३, है॰घा॰ १।८१७, क॰क॰द्रु॰घा॰ २।२

२. काशाव्धाव १।५०३

३. श०क०हु० कोष, २।७४१

४. वही।

भट्टि-काव्य में कीडा और द्योतन वर्ष में देव घातु का प्रयोग हुआ है— ''अस्तृणादिधकं रामस्ततोऽदेवत सायकैः''।

(रावण ने) राम की छाती को आच्छादित कर डाला, तब राम ने वाणों से पर्याप्त कीडा की ।

भट्टि-काव्य में ही<sup>२</sup> 'प्रकट होना' अर्थ में देव घातु का प्रयोग देखिए— "ततः सौमित्रिरस्मार्षीददेविष्ट च दुर्जयम्।"

लक्ष्मण ने अभिनव के अविषय ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया, और वे प्रकाश-मान भी हुए।

रोदन अर्थ में भी देव घातु के प्रयोग उपलब्ध हैं, किन्तु ऐसे स्थलों पर परि उपसर्गयुक्त देव घातु प्रयुक्त हुई है।

भट्टि-काव्य में ही देखिए-

"आत्मनः परिदेबच्वे कुर्वन्तो रामसंकथाम्" । अपने को शोक करते हो, राम की उत्तम कथा करते हुए ।

वेणीसंहार में विलाप करने के अर्थ में परि उपसर्ग युक्त देव् धातु का प्रयोग देखिए—

"सूतः—कुमार, अलमत्यन्तपरिदेवनया कार्पण्येन" । अब अधिक विलाप करने, रोने की आवश्यकता नहीं । 'अमर-कोष' में<sup>४</sup> भी 'विलापः परिदेवनम्' कहा गया है ।

हमारे विचार में कीडा और प्रकाशमान अर्थों का देव धातु से सम्बन्ध इस प्रकार हो सकता है—देव भगवान् का वाचक है, भगवान् का स्वरूप प्रकाश है। सारा जगत् सृष्टि उसकी कीडा है, अत: 'देवते' तिङन्त रूप के कीडा करना, प्रकाशित होना अर्थ उचित ही जान पड़ते हैं।

चन्नवीर टीकाकार द्वारा निर्दिष्ट पूजा अर्थ में देव् घातु का प्रयोग उचित ही जान पड़ता है। 'देवन' पद की व्याख्या 'दु:ख' एवं तिङन्त रूप 'देवते' की की व्याख्या 'पूजा' अर्थ में करने से, विपरीतार्थक प्रतीत होती हुई भी विरोधी नहीं है—

१. १७।१०२

२. १४।६४

३. ७।८६

४. ३।१२ (गद्य)

<sup>्</sup>र. पृ० ४६३

दुःख में ही मानव भगवान् को याद करता है, उसकी पूजा करता है।
'देव:' शब्द भगवान् के लिए प्रयुक्त होता है, और 'देवलः' शब्द देवपुजारी के
अर्थ में आता है, अतः 'देवते' तिङक्त रूप का अर्थ 'पूजा करता है' हुआ।
चूँकि पूजा सामान्यतः दुःख में ही की जाती है, भगवान् को याद किया जाता
है, अतः पूजा और दुःख अर्थ भिन्नार्थन होकर एक दूसरे से सम्बद्ध हैं।

पूजा और दुःख दोनों के एक दूसरे से सम्बद्ध होने में यह भी सम्भावना हो सकती है—जिस प्रकार पूज् धातु पवने वर्षात् पवित्र करने अर्थ में प्रचिलत है। पवित्र करना, पापादि को दूर करना, उनका बिनाश करना है। 'पापादि का विनाश' अर्थ कालान्तर में केवल 'विनाश' अर्थ में रूढि हो गया। वैयाकरणों ने अर्थपरिवर्तन के इस कारण को न जानते हुए 'पवने और विनाश' इन दोनों को भिन्नार्थ समभते हुए घातुएँ अनेकार्थक हैं, ऐसा समाधान प्रस्तुत किया, किन्तु ये दोनों अर्थ परस्पर सम्बद्ध हैं। उसी प्रकार दुःख में भगवान को याद करने वाले एवं उसकी पूजा करने से कालान्तर में दुःख का अर्थ भी पूजा अर्थ में संगृहीत हो गया होगा, अतः चन्नवीर द्वारा 'पूजा' अर्थ में की गई व्याख्या उपयुक्त ही जान पड़ती है।

धातुपाठ में अधिक स्पष्टीकरण न होने के कारण एवं उसी घातु से च्युत्पन्न शब्द को घात्वर्थ के रूप में रखने से, कोष के आधार पर एवं साहित्य में, उपलब्ध प्रयोगों के आधार पर अनुमान ही लगा सकते हैं कि वैयाकरणों को 'दैव्-देवने' घात्वर्थ से कीडा, दुःख, विलाप अर्थ ही अभिप्रेत रहे होंगे।

स्खद्—स्खदने<sup>४</sup> (पा०कात०, पा०काश०)। खनने (जैन०)<sup>४</sup>।

१. पा०घा० ६।११, चा०घा० ६।८, जै०घा० ६।४०२, काश्च०घा० ८।८, कात०घा० ८।१००४, शाक०घा० ६।११६६, है०घा० ८।११

२. पूजो विनाशे (वार्तिक) ८।२।४४

त्रिपाठी भागीरथ प्रसाद, शोध-प्रबन्ध—'धात्वर्यविज्ञानम्'
 अनेकार्थत्वाद् धातूनां पूज् विनाशार्थः । धातूनामनेकार्थत्वात् 'पूज्-पवने'
 इत्यस्य विनाशेऽपि वृत्तिः ।

४. पा०चा० १।४०६, चा०घा० १।४१७, काश०घा० १।४८६, कात०घा० १।४६५

५. जै॰ घा० १।४६२

खदने (हैम०)<sup>3</sup>। विदारे (क०क०द्रु०,<sup>2</sup>।

क्षीरस्वामी 'स्खदनं-विद्रावणम्<sup>3</sup> कहते हैं। विद्रावण पलायन और पिघ-लाना अर्थ का<sup>\*</sup> वाचक है।

टीकाकार चन्नवीर<sup>४</sup> 'स्खदन' धात्वर्थ की व्याख्या विशरण और स्खदन अर्थ में करते हैं—

स्खदने-विशरणे, स्खलने च।

स्खदते, स्खदयति — कृन्तति, चोरयति, अपराध्यति ।

स्खदकः, स्खदमानः विकर्तकः — अपराधी।

हेमचन्द्रसूरिनिर्दिष्ट 'खदने' घात्वर्थ से 'खद्' धातु<sup>६</sup> के स्थैर्य और हिसा अर्थ अभिप्रेत हैं, अथवा कोई अन्य अर्थ अभिप्रेत है, स्पष्ट नहीं है।

तिलोचन राम 'स्खदनं स्थैर्य्यांमिति' कहते हैं। गोविन्द 'पाटनम्' अर्थ में स्खदन शब्द पढ़ते हैं। रामनाथ के मत में स्खद 'हिंसा' है। गोयोचन्द्र के मत में स्खदन 'क्लेशोत्पादन' है, त्रिलोचन राम आदि वैयाकरणों द्वारा निर्दिष्ट अर्थ शब्दकलपहुम कोष में वताये गये हैं।

संस्कृत साहित्य में स्खद् धातु के प्रयोग उपलब्ध नहीं हैं और न ही अन्य भाषाओं से स्खद् धातु के सम्बन्ध में संकेत मिलते हैं, अतः टीकाकारों द्वारा की गई व्याख्या एवं कोष के आधार पर 'स्खदन' धात्वर्थ को विद्रावण, चोरी, हिंसा, स्थैयं, स्खलन अर्थों का द्योतक मानना पड़ता है। रम् (रभ) रामस्येष्—

माघवीय घातुवृत्ति में 'रामस्यमुपऋमः' कहा गया है। उपऋम आरम्भ को कहते हैं। रूप भी आ उपसर्गपूर्वक हैं—आरभते, आरेभे।

१. है० घा० १।१००५

२. क०क०द्रु०घा० २०६

३. क्षीर० १।५१६

४. वही

४. काश्राव्याव शाप्रद्

६. है० घा० १।२८६

७. शब्दुव कोष ५।४३१

ट. पा०घा० १।६६३, जै०घा० ६।४०१, काश०घा० का०घा० १।४७१, है०घा० १।७८४, क०क०द्रु०घा० २४७

६. माघ०घा० १।६६३

चन्नवीर टीकाकार ने भी 'कार्योपकम' अर्थ में ही रम् धातु की व्याख्या की है—राभस्ये-कार्योपकमे, रभते-उपक्रमते।

ऋक्-संहिता में 'उद्यम करने' के अर्थ में रम् घातु का प्रयोग हुआ है—
"पातं च सहयसौ युधं च रभ्यसो नः।"

रभस्विनः - प्रौढोद्यमन्कुरुतम् ।

वाजसने य-संहिता में उत्साह अर्थ से 'रभसं' शब्द प्रयुक्त हुआ है—
"पृथं तिरश्चा वयसा बृहन्तं व्यचिष्ठमन्ने रभसं दृशानम्।" उब्बट ने भाष्य में
कहा है—रभ राभस्ये—'अनैषृ तादिभिः क्षिप्तैरुत्साहवन्तम्'। महीघर ने भी
यही अर्थ किया है—रभ राभस्ये-पृतायनैः सोत्साहम् अनेकान्नैहुंतैरप्यस्य शक्तिक्षयो नास्तीति भावः।

अथर्व-संहिता में 'ग्रहण करने के लिए उद्यत हो' अर्थ में रम् धातु प्रयुक्त हुई है—

"स्मा अगुर्योषितः शुम्भमाना उत्तिष्ठ नारि तवसं रभस्व"। शोभाप्रद अलंकारों को धारण करने वाली, ये जल लाने वाली स्त्रियां आ गई हैं; अत एव हे पत्नि, तू आसन से उठ और अपने पास आई हुई स्त्रियों को ग्रहण करने के लिए उद्यत हो।

रभस्व—संगृहीतुं उद्युक्ता भव ।

मानवस्तोत्र सूत्र में रम् धातु का प्रयोग द्वेष करने वाले, शरीर को बांधने
के अर्थ में हुआ है—

"यो नो द्वेष्टि तनूं रभस्व"।

यहाँ 'बांघने का कार्य आरम्भ कर दो' अर्थ ही व्यक्त होता है। कन्तड़ भाषा में रभस् शब्द आनन्द, उत्साह अर्थ में प्रयुक्त होता है। बंगला भाषा में 'रभ उत्सुकीभाव' को कहते हैं। जिन स्थलों पर माव कृदन्त शब्दों में ही, यदि उसी धातु से व्युत्पन्न

१. काश०घा०

२. १।१२०१४

२. ११।२३

४. वही

थ. राषाश्र

६. क०हि० कोष

७. बंब्बं कोष, २।१८६४

प्रत्ययान्त शब्द नहीं रखे गए हैं, तो वहाँ अन्य घातुओं से व्युत्पन्न प्रत्ययान्ता शब्द हैं; अथवा अर्थं परस्पराश्रित हैं।

#### परस्पराश्रित घात्वर्थं-

परस्पराश्रित घात्वर्थों की सूची इस प्रकार है-

| १.            | पा०घा० | चा०घा० | जै०घा०  |
|---------------|--------|--------|---------|
| अस् मुवि      | २।७०   | रारथ   | १।४६६   |
| भू-सत्तायाम्  | १।१    | १।१    | 31828   |
| ₹.            | पा०घा० |        |         |
| आप्लृ लम्भने  | १०।२३० |        |         |
| लभष् प्राप्ती | 815 हर |        |         |
| ₹.            | पा०घा० | है०घा० |         |
| कुपि चलने     | शार्थह | १।७५६  |         |
| चिल कम्पने    | १।५३६  | १।६७२  |         |
| ٧.            | पा०घा० | चा०घा० | शाक०घा० |
| कुप कोघे      | 81830  | ४।७१   | ४।१०६१  |
| ऋुध कोपे      | ४।५४   | ४।३०   | ४।१०५६  |
|               |        |        |         |

४. पा॰वा॰ जै॰वा॰ काश्च कात॰वा॰ शाक॰वा॰ है॰वा॰ गल्भ-वाष्ट्ये १।२६६ १।४६० १।४७५ १।३६६ १।१५० १।७७४ विवृषा ५।२३ १।४०० ४।१८ ४।८४३ ५।११८२ ४।२७ प्रागल्म्ये

| 6 | •               | पा०धा०              | चा०घा०  |
|---|-----------------|---------------------|---------|
|   | ग्रन्थ-सन्दर्भे | १०।२२६              | 0513    |
|   | दृभी-ग्रन्थे    | ६।३४                | ६।३६    |
| 6 |                 | क <b>०</b> क०दु०घा० |         |
|   | ग्लै क्लमु      | ७६                  |         |
|   | क्लमु ग्लाने    | २५१                 |         |
| 5 |                 | पा०घा०              | काश०धा० |
|   | चिति स्मृत्याम् | १०।२                | 813     |
|   | स्मृ चिन्तायाम् | ११६४५               | १।३४७   |
|   |                 |                     | 4       |

हिः पाठघाठ चाठघाठ जैठघाठ काश्चाठ शाक । तृप प्रीणने ४।६२ ४।२३ ३।४६८ ३।३४ १०।१७७० प्रीज् तर्पणे १०।२२८ १०।२ १०।४०४ ६।३२२ १०।१८०३

```
पाठबाठ चाठबाठ काश्रद्धाठ कात्रवाठ
                                                  है०घा०
20.
   त्यज हानी
                                          शर्ड
                                                  १।१७२
                 १।७०५ १।२६५ १।३६७
   ओहाक त्यागे
                3123
                                राइह राइड७
                        314
                                                  2105
                पा०धा० चा०धा० काश०धा० कात०धा०
   दशिर् प्रेक्षणे
                ११७०७ ११३०० ११३६६ ११२८६
   ईक्ष दर्शने
                81388 8188 81838 81838
१२.
                    जै०घा०
   ध्व कम्पने
                    50×13
   कम्प विघनने
                   १०।५०५
₹₹.
                    चा०घा०
   नट नृत्ये
                    शायर
   न्ती नाट्ये
                    ४१६
                    पा॰घा॰ जै॰घा॰ कारा॰घा॰ कारा॰घा॰
28.
   भक्ष अदने
                    शाहर० १०।४०२ राश
                                            21804
   अद भक्षणे
                          ३१४६८ ६१११ राहत्व
                    218
94.
                     पा०घा० कारा०घा०
   भद्सं सन्तर्जने
                    १०।१२८ ह।१२८
   तर्ज भरसंने
                     १।१३६ १।७५
१६.
                    चा०घा०
   भास वचने
                    ११४४०
   वच भाषणे
                    २।२७
20.
                    पा०धा० चा०धा० काश०धा०
   भूष अलंकारे
                    ११४४४ ११२२७ ११२८€
   अल मूषणे
                    १।३३६ १।
                   क०क०द्रु०घा०
१5.
   मस्ज बुडने
                      १२५
   ब्रुड मज्जने
                      १६७
38.
                    क०क०द्र०घा०
   मिश्र युत्याम्
                      35
   यु मिश्रणेऽमिश्रणे च
                   ६०
```

₹0. पा०घा० जै०घा० कात०घा० शाक०घा० शिष्ठप्र शार्टर शार्र७ मृषु सहने 21540 षह मर्षणे १०।२०३ १।४६६ १।४६० 37818 २१. क्०क०द्रु०घा० मुष क्षान्ती ३२१ क्षमु मर्षे 248 77. चा०धा० रक्ष पालने १।२०३ पाल रक्षणे १०।५० ₹₹. <mark>ণা৹ঘা০ বা৹ঘা০ কাৰা</mark>০ঘা০ কাৰে০ঘা০ বাাক০ঘা০ राध संसिद्धी प्रा१७ ४।२२ 3173 ३१७२६ 308811 षिधू संराधी ४।८८ ४।३३ 3137 ३।७३६ ४।१०५६ 78. पा०घा० जै०घा० कारा०घा० कात०घा० शाक०घा० लक्ष अङ्कने १०१४ १०१४०४ 0913 E110 \$ \$ 20180 X5 अकि लक्षणे १०१३१३ १०।४०४ ११४०७ ह।१२८४ १०।१६४४ ·24. पा०घा० क०क०द्रु०घा० व्रीड लज्जे ४।१७ १६६ ओलजी तीहे 280 ६११२ ₹€. पा०धा० है०धा० श्लाघ कत्यने शादर शहरूप 8138 38018 कत्थ रलाघायाम् जै०धा० २७. सान्त्व सामप्रयोगे SOKIOS साम सान्त्वने १०।५०४ 35. क्रकाद्वा स्रु द्रवत् ६ २ ब्रु स्रुवत् 34 .38. क०क०द्रु०घा० हिक्क क्जे 32 क्ज हिक्कने 560 ₹0. पा०घा० चा०घा० कारा०घा० कारा०घा० च्र स्तेये 8018 8018 \$13 \$13 स्तेन चीवें १०१२७६ १०१६४ हा २२६ हा १०४६

घातुपाठों में परस्पराश्रित <mark>धात्वर्थों की परिमाण-तालिका इस प्रकार</mark>

| है—          |              |                 | -6      |
|--------------|--------------|-----------------|---------|
| धातुपाठ      | धातु संख्या  | परस्पराश्रित    | प्रतिशत |
| 3            | •            | धात्वर्थ-संख्या |         |
| पाणिनीय      | १६०५         | 38              | .દય     |
|              |              | १२              | .७६     |
| चान्द्र      | १५७५         | ٠ ` `<br>د      | .48     |
| जैनेन्द्र    | <b>१४</b> ७≒ |                 | .8x     |
| काशकृत्स्न   | २४११         | ११              | .३७     |
| कातन्त्र     | शु ५ ५ ५     | 9               |         |
| शाकटायन      | १८४४         | १०              | ٠٥٧     |
| हैम          | 8650         | 5               | .80     |
| कविकल्पद्रुम | २३४⊏         | १२              | ٠,٢٥    |
|              |              |                 |         |

#### निषद्ध धात्वर्थ-

इसके अतिरिक्त धात्वर्वनिर्देश निषद्ध अर्थों से भी किया गया है; जो भावकृदन्त एवं भावकर्मतद्धितान्त के ही अन्तर्गत हैं। सूची इस प्रकार है—

- शु. अगमने कात्वा प्रद्रा
- २. अदर्शने—पाठ्याठ ४।४, चाठ्याठ ३।३४, जैठ्याठ ४।४६८, काश्वठ धाठ ३।४०, कात्रव्याठ ३।७४४, शाक्रव्याठ ४।११०६, हैठ्याठ ३।४६।
- ३. अदाने काशव्धाव २।६४, कव्कव्हुव्धाव २४६।
- ४. अवाष्ट्ये—पा०घा० १।२६०, चा०घा० १।४०४, जै०घा० १।४६०, काश०घा० १।४७४, कात०घा० १।३८७, शाक०घा० १।१४४, है०घा० १।७६८।
- प्र. अनवस्थाने—पाठ्याठ ४।१०३, चाठ्याठ ४।४५, काश्वाठ्याठ ३।४४, काल्याठ ४।१०६४, है०थाठ ३।६०।
- द्. अनादरे—पाठवाठ १०।३३, चाठवाठ १०।१४, जैठवाठ ६।४००, काशठवाठ ६।२७, कातठवाठ १।१४२, शाकठवा १।४६४ हैठवाठ १।७०३, कठकठदुठवाठ ११३।
- ७. अनृतभाषणे—पा०घा० १०१६, चा०घा० १०१६, जै०घा० १०१४०२, काश०घा० ६।२३, कात०घा० द।१०४४, बाक०घा० ६।१४४६, है०घा० ६।११७।

- अप्रमादे—है०घा० १।२५४, (अप्रमदे) क०क०द्रु०घा० १३४ ।
- ६. अप्रसादे-कात०घा० ६।११७०।
- १०. अप्रीतौ—पा०घा० २।४, जै०घा० ३।४६८, काश०घा० २।५८० कात०घा० २।६७६, शाक०घा० २।१००५, है०घा० २।६८।
- ११. अप्लाब्ये—पा०घा० १।१८८ ।
- १२. अमुगात्यो:--क०क०द्रु०घा० ६८।
- १३. अमिश्रणे—क०क०द्रु०घा० ६०।
- १४. अविध्वंसने जै० घा० १।४६१।
- १४. अव्यक्ते शब्दे— पा०घा० १।४०४, चा०घा० १।७६१, जै०घा० १।४६१, काश०घा० १।३५६।
- <mark>१६. असंशये—काश०घा० ६</mark>।१७५, कात०घा० ६।१२०५ ।
- १७. असंस्कारे-पा०घा० १०।२७।
- १८. असंस्कृते—क०क०द्रु०घा० १३७।
- १६. असद्व्यवहारे--क०क०द्रु०घा० ५४।
- २०. असर्वोपयोगे—पा०घा० १०।२०, है०घा० ६।४०८, शाक०घा० १०।१७६८, क०क०द्रु०घा० ३२६।

२१. असहने —चा० घा० ४।१०६।

निषिद्ध घात्वर्थों की परिमाण-तालिका इस प्रकार है-

| धातुपाठ      | घातुसंख्या | निषिद्ध-घात्वर्थं | प्रतिशत      |
|--------------|------------|-------------------|--------------|
| पाणिनीय      | १६०४       | ३०                | १.५७         |
| चान्द्र      | १५७५       | २०                | <b>१.</b> २६ |
| जैनेन्द्र    | १४७८       | २३                | १.४५         |
| काशकृत्सन    | 5888       | ३५                | 8.8x         |
| कातन्त्र     | १८५८       | ३०                | 2.52         |
| शाकटायन      | १८४४       | २७                | 2.84         |
| हैम          | 8850       | ३८                | 83.8         |
| कविकल्पद्रुम | २३४८       | २०                | 0.58         |
|              |            | •                 | 0.50         |

निषिद्धार्थक घात्वर्थों को प्रायः तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में उन घात्वर्थों को रखा जा सकता है; जिनमें किसी प्राप्तविधि का प्रतिषेध है। उदाहरणार्थ —यमोऽपिरवेषणे —अमन्त होने के कारण यम् धातुः की मित्संज्ञा प्राप्त थी, परिवेषण से भिन्न अर्थ में मित् संज्ञा का प्रतिषेध

करने के लिए इस सूत्र की रचना उचित है। इसी प्रकार घृषिर् विशब्दने चौरादिक की प्रतिद्वन्द्वी 'घृषिर् अविशब्दने' भौवादिक धातु पढ़ी गई है। दूसरे वर्ग में ऐसे घात्वर्थ रखे जा सकते हैं, जिनमें नव्यादित पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरणार्थ — अनृतभाषणे, अव्यक्तायां वाचि, अव्यक्ते शब्दे, असद्व्यवहारे, असर्वोपयोगे। इनमें अनृत आदि पद भाषण आदि के विशेषण हैं। तीसरे वर्ग में उन घात्वर्थों को रखा जा सकता है; जिनमें नव् का सीघा सम्बन्ध उत्तर पद से है। उदाहरणार्थ — अदर्शने, अनादरे, अप्रीती को लिया जा सकता है।

इस वर्ग के घात्वर्थनिर्देश पर शंका उत्पन्त होती है—वैयाकरणों ने नब् को आरोप अथवा अभाव का द्योतक माना है। तब नश् घातु का अर्थ होगा 'दर्शन का अभाव', द्विष् का अर्थ होगा 'प्रीति का अभाव'। परन्तु नश्यित को निरुक्त और महाभाष्य में स्पष्ट ही भाव-विकार स्वीकार किया है। यदि निवयुक्त न्याय से तद्भिन्न तत्सदृश का भी ग्रहण किया जाये तब भी दर्शन-भिन्न, दर्शन-सदृश अर्थात् 'कर्णादि इन्द्रियों द्वारा उपलब्धि' अर्थ प्रतीत होने लगेगा। शंका का समाधान यह है कि नब् का द्योत्य आरोप और अभाव सिद्धान्ततः ठीक है, परन्तु आर्थिक अर्थ की प्रतीति को वैयाकरणों ने भी स्वीकार किया है। वैयाकरण-भूषणसार में उल्लेख है—

तत्सादृश्यम् अभावश्च तदन्यस्वं तदल्पताः अप्राशस्त्यं विरोधश्च नजर्थाः षट् प्रकीर्तिताः ॥

तदनुसार जिस प्रकार अधर्म का अर्थ है 'धर्म-विरुद्ध संस्कार-विशेष' उसी प्रकार अनादर का अर्थ होगा तिरस्कार, अप्रीति का अर्थ होगा द्वेष और अदर्शन का अर्थ होगा विकार अर्थात् अवस्थान्तरप्राप्ति और अवस्थान्तर-प्राप्ति अर्थ में नश् धातु का आपस्तम्बधर्मसूत्र' में सुन्दर प्रयोग हुआ है—

१. महा० २।२।६

२. षड् भाविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणिः—
जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्द्धते, अपक्षीयते, विनश्यतीति । निरु० १।१
षड्भाविकारा इति ह स्माह वार्ष्यायणिः
जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति ।
—महा० १।३।१ (भूवादयो धातवः)

३. पृ० ३१३ (न वर्थनिर्णय)

"नारय आर्यरशूद्रायाम् वघ्यरशूद्र आर्याणाम् ।'' नारयः निर्वास्यः ।

तात्कालिक समाज में इन नञ्युक्त अर्थों को सुगम समभते हुए आचार्यों ने इनका निर्देश किया था।

इस प्रकार धात्वर्थनिर्देश की समीक्षा से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वैयाकरणों ने धात्वर्थनिर्देश धातु की कियावाचिता को द्योतित करने के लिए नहीं बिल्क प्रत्येक धातु किसी न किसी अर्थ में प्रयुक्त होती है, इसलिए किया है। धात्वर्थ अधिकतर संज्ञा की विशेषता को बताते हैं या फिर वे संज्ञावाची हैं। यदि धात्वर्थ कियावाची भी हैं तो वे या तो उसी धातु से व्युत्पन्न हैं या फिर परस्पराश्रित हैं। किया को स्पष्ट करने वाले धात्वर्थ मात्रा में बहुत कम हैं।

१. रार्धाड

## चतुर्थ अध्याय

# समानार्थंक धातुओं के विशिष्ट अर्थं का विवेचन

गित, शब्द और हिंसा अर्थ में निर्दिष्ट घातुओं की संख्या सभी घातुपाठों में अत्यधिक है। ४१४ घातुएँ गत्यर्थंक हैं, २०४ घातुएँ शब्दार्थंक हैं और २१६ घातुएं हिंसार्थंक हैं। इन वर्गों के घात्वर्थंनिर्देश पर शंका उत्पन्न होती है—'गम्' घातु सामान्य गमन, चलना अर्थ में प्रयुक्त होती है। अन्य ४१३ गत्यर्थंक घातुएँ क्या गम् धातु की स्थानापन्न हैं ? गम् घातु के स्थान पर यदि 'सामान्य गमन' अर्थ में प्लु घातु का निर्देश किया जाये तो क्या वे उचित घात्वर्थंबोध में समर्थ रहेंगी ? यदि नहीं तो, वैयाकरणों को गित घात्वर्थं से कौन सी गित अभिप्रेत है; क्योंकि दौड़ना, बैठना, तैरना, उड़ना, घूमना गित के ही प्रकार हैं। इसी प्रकार शब्दार्थंक और हिंसार्थंक घातुओं के सम्बन्ध में जानना चाहिए। शब्दार्थंक कास् घातु के स्थान पर 'पर्द, कर्द' घातुओं का प्रयोग उचित घात्वर्थंबोध में असमर्थ ही है। ये घातुएं किसी विशिष्ट अर्थ की द्योतक हैं। प्रस्तुत अध्याय में संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं से उदाहरण देते हुए २६८ घातुओं के विशिष्ट अर्थ का विवेचन किया गया है।

चुरादिगणपठित भाषार्थंक (भासार्थंक) घातुएँ शब्दार्थंक घातुओं के अन्तर्गत ही आती हैं, किन्तु घात्वर्थं की व्याख्या में मतभेद होने के कारण उन का पृथक् रूप से विवेचन किया गया है।

इस प्रकार इस अध्याय में समानार्थक धातुओं को चार भागों में बाँटा

१. गत्यर्थक २. शब्दार्थक ३. भाषार्थक (भासार्थक) ४. हिंसार्थक । प्रत्येक भाग की धातुओं का वर्गीकरण गणानुसार है । सर्वप्रथम गत्यर्थक धातुओं पर विचार करते हैं—

गत्यर्थक घातुएँ

धातुपाठों में पठित गत्यर्थक घातुओं की परिमाण-तालिका—

| <sup>-</sup> घातुपाठ | कुल घातु संख्या | गत्यर्थंक धातु संख्या | प्रतिशत |
|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| पाणिनीय              | १६०५            | 8EX                   | १०.२३   |
| चान्द्र              | १४७४            | २३५                   | 98.89   |
| <b>जैनेन्द्र</b>     | १४७८            | १६२                   | 23.59   |
| काशकुत्स्न           | २४११            | ४१४                   | 29.29   |
| कातन्त्र             | १८५८            | २२८                   | १२.२७   |
| शाकटायन              | १८४४            | १८६                   | १०.०२   |
| हैम                  | १६५०            | 770                   | ११.४६   |
| कविकल्पद्रुम         | २३४=            | ३३१                   | १४.०३   |

गत्यर्थंक ४१४ घातुओं में से १३७ घातुओं के विशिष्ट अर्थ के सम्बन्ध में संकेत मिलते हैं। अतः उन्हीं घातुओं को यहाँ अध्ययन का विषय बनाया गया है। घातु-सूची इस प्रकार है—

## **म्वादिगण**

| ***              | ના મુખ્ય પ્     |
|------------------|-----------------|
| १. मन्द्         | २. स्पन्द्      |
| ३. सिध्          | ४. स्रङ्क्      |
| ५. श्रङ्क्       | ५. कङ्क्        |
| ७. वग्           | <b>८.</b> वङ्क् |
| ६. मङ्क          | १०. श्रवङ्क्    |
| ११. ढीक्         | १२. त्रीक्      |
| १३. वस्क्        | १४. मस्क्       |
| १५. टिक्         | १६. टीक्        |
| १७. रघ्          | १८. रङ्घ्       |
| १६. लङ्घ         | २०. अङ्घ        |
| २१. फक्क्        | २२. उख्         |
| २३. मख्          | २४. मङ्ख        |
| २४. रख्          | २६. रङ्ख्       |
| २७. लख्          | २८. इख्         |
| २६. इङ्ख्        | ३०. ईङ्ख्       |
| ३१. वल्ग्        | ३२. रङ्ग्       |
| ३३. लङ् <b>ग</b> | ३४. बङ्ग        |
|                  | •               |

| ३५. वङ्ग        |
|-----------------|
| ३७. तङ्ग्       |
| ३६. इङ्ग्       |
| ४१. लिङ्ग्      |
| ४३. रिख्        |
| ४५. इवञ्च्      |
| ४७. वञ्च्       |
| ४६. म्रुच्      |
| ५१. ध्रज्       |
| ५३. ध्वज्       |
| ५५. व्रज्       |
| ५७. पण्ड्       |
| ५६. पट्         |
| ६१. किट्        |
| ६३. हुड्        |
| ६४. होड्        |
| ६७. लर्ब        |
| ६६. कर्ब        |
| ७१. जङ्घ्       |
| ७३. द्रम्       |
| ७५. कम्         |
| ७७. वय्         |
| ७६. मय्         |
| <b>द</b> १. तय् |
| <b>८३.</b> शल्  |
| ८४. बल्ल्       |
| ८७. हय्         |
| ८६. केल्        |
| ६१. क्ष्वेल्    |
| <b>६३.</b> खेल् |
| ६५. स्तल्       |
| ६७. बोर्        |
|                 |

| ३६. मङ्ग्       |
|-----------------|
| ३८. त्वङ्ग्     |
| ४०. रिङ्ग्      |
| ४२. रिङ्ख्      |
| ४४. शिङ्ख्      |
| ४६. अञ्च्       |
| ४८. चञ्च्       |
| ५०. म्लुच्      |
| ५२. धृज्        |
| ५४. खञ्ज्       |
| ५६. हिण्ड्      |
| ५८. अट्         |
| ६०. शट्         |
| ६२. कट्         |
| ६४. हूड्        |
| ६६. रफ्         |
| ६८. वर्ब        |
| ७०. खर्व्       |
| ७२. अम्         |
| ७४. हम्म्       |
| ७६. अय्         |
| ७८. पय्         |
| ८०. चय्         |
| <b>५२.</b> रय्  |
| ८४. वल्         |
| ८६. रैव         |
| <b>८८.</b> हर्य |
| ६०. खेल्        |
| ६२. वेल्ल्      |
| ६४. खल्         |
| ६६. क्ष्वल्     |
| ६८. अभ्र        |
| •               |

| <b>६</b> ह. चर् | १००. घन्व्               |
|-----------------|--------------------------|
| १०१. अच्        | १०२. घाव्                |
| १०३. ईष्        | १०४. अं <mark>ह</mark> ् |
| १०५. रंह        | १०६. नक्ष्               |
| १०७. शव्        | १०८. घ्वंस्              |
| १०६. कण्        | ११०. रण्                 |
| १११. ह्वल्      | ११२. फण्                 |
| ११३. चल्        | ११४. पत्                 |
| ११५. भ्रम्      | ११६. पथ्                 |
| ११७. कस्        | ११८. व्यय                |
| ११६. भ्रेष्     | १२०. सृ                  |
| १२१. स्रु       | १२२. द्रु                |
| <b>१२३.</b> जु  | १२४. जु                  |
| १२५. च्यु       | १२५. प्तु                |
| १२७. प्लु       | १२८. स्कन्द              |
| १२६. सृप्       | १३०. रयै                 |
| १३१. श्वि।      |                          |
|                 | अदादिगण                  |

१३२. हन् १३३. द्वा

१३४. वा । जुहोत्यादिगण

१३५. हा १३६. ऋ।

दिवादिगण

१३७. घूर् १३८. पद्।

स्वादिगण

१३६. हि ।

तुदादिगण

१४०. ऋष्।

#### **३वादिगण**

मन्द्' (मदि, मिदि) गतौ (आ.) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम।

'गति' अर्थ में 'मन्द्' घातु के प्रयोग अनुपलब्ध हैं, किन्तु शनै: शनै: के वाचक 'मन्द' शब्द से संकेत मिलता है कि 'मन्द' धातु 'गति' अर्थ में प्रचलित रही होगी । धीरे-धीरे अपने आप में एक गति हैं। मेघदूत, में 'मन्दं' शब्द का 'घीरे-धीरे' अर्थ में प्रयोग देखिए-

मन्दं-मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा स्वाम् । अनुकूल पवन तुभे धीरे-धीरे ठीक ही ले जा रहा है।

बंगला भाषा<sup>3</sup> में 'मन्द' शब्द 'गति' का वाचक है। स्पन्द्<sup>४</sup> (स्पदि) किञ्चिच्चलने (आ.) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातु-प्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृतस्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम।

ईषत्कमपे --- कविकलपद्रम । टीकाकार चन्नवीर द्वारा की गई व्याख्या इस प्रकार है— किञ्चिच्चलने—अल्पगतौ । स्पन्दते—अल्पं गच्छति । साहित्य में 'स्पन्द्' घातु 'फड़कना, कम्पन' अर्थों में प्रयुक्त हुई मिली

a per de mar là di

2) (01)

V. 88 88

आगमशास्त्र<sup>६</sup> में देखिए— स्पन्दते मायया मनः। ा है है है है अपने के कहा रहा विकास से बे से से हैं।

- १. पाठबाठ १११३, क्षीर० १।१३, घाठप्र० १।१३, जैठबाठ १।३८६, काशर घा० १।३८२, कात०घा० १।३०१, शाक०घा० १।१२, है०घा० १।७२३, क०क०द्रु०घा० २०२
- २. पूर्वमेघ १/१०

है-

- ३. बं०श०कोष २।१७३१
- ४. पा०घा० १/१४, क्षीर० १/१४, घा०प्र० १/१४, चा०घा० १/३१६, জী০ঘা০ १/४८६, কারা০ঘা০ १/३८३, কারে০ঘা০ १/३०२, রাক্তিঘা০ १/१३, है० घा० १/७२४ X. 1. 110 E 6 9 2 !
- ४. काश०धा० १/८३
- €. 3/2€

'रामायण' में देखिए—

स्पन्दते मे बाहुः।

मेरी मुजा फड़क रही है।
महाभारत के शान्ति पर्व में देखिए—
तेषां स्पन्दन्ति गात्राणि।

उनके गात्र फड़क रहे हैं।

'मृच्छकटिक'' में देखिए—

सन्यं मे स्पन्दते चक्षुः।

मेरी बाईं आंख फड़क रही है।

'भट्टि-काव्य'<sup>४</sup> में देखिए—

पस्पन्दे तस्य वामाऽक्षि ।

उसकी बाईँ आंख फड़कने लगी।

वंगला भाषा भें स्पन्द शब्द ईषत्कम्पन और स्फुरण अर्थ का वाचक हैं।

हिन्दी भाषा भें 'फांद' शब्द 'कूदना' अर्थ का बाचक है।

प्राकृत भाषा में 'फंदित' किया 'अस्थिर स्वभाव' अर्थ में प्रयुक्त हुई है। उदाहरणार्थ —

उत्तराध्ययन सूत्र<sup>६</sup> में देखिए—

इमे ये बद्धा फन्दन्ति मम · · · · · हत्थज्जमानया ।

टीका-फन्दन्ति, स्पन्दन्ते । अस्थिरधर्मतया प्रचलन्ति ।

हे आर्य, मेरे और आपके हाथों में प्राप्त हुए और इसीलिए अनेकविघ उपायों द्वारा रक्षित किये गये, ये शब्दादि कामभोग अस्थिर स्वभाव वाले होने से स्थायी नहीं है।

१. ३/७४/११

२. १०३/२४ (सुखथांकर)

<sup>3. 8/24</sup> 

<sup>8. 28/53</sup> 

प्र. बंब्बब्कोष २/२२**६**१

६. हि०घा०सं० पृ० १५

<sup>9. 88/8</sup>X

प्राकृत-व्याकरण<sup>9</sup> में 'फन्दह' <mark>शब्द का प्रयोग 'स्फुरण' अर्थ में हुआ</mark> 青一.

स्पन्देश्चुलचुलः । चुलचुलई फन्दह् ।

सिध्<sup>र</sup> विधु गतौ (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

'अपसारण' अर्थ में सिघ् धातु प्रयुक्त हुई है— 'ऋक्-संहिता'<sup>3</sup> में देखिए—

सहस्राक्षो विचर्षणिरग्नी रक्षांसि सेधित ।

असंख्य ज्वाला वाली सबकी द्रष्टा यह अग्नि राक्षसों को यज्ञ से भगाती है।

'तैत्तिरीय ब्राह्मण' में देखिए—

अपामीवा ् सेधत ् रक्षसङ्च ।

रोग और राक्षसों को भगा दो।

'आपस्तम्बश्रीत सूत्र'<sup>१</sup> में देखिए—

अग्ने रक्षा सि सेधति

अग्नि राक्षसों को भगाती है।

'निघण्टु'<sup>६</sup> में सिघ् घातु को गत्यर्थंक ही कहा गया <mark>है ।</mark>

पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी' में सिघ् घातु को गत्यर्थक ही कहा है-"सेघतेगंती'।

प्राकृत भाषा<sup>ट</sup> में 'सिज्क्ष' शब्द 'गति<mark>' अर्थं</mark> में प्रयुक्त हुआ है ।

<sup>2. 8/220</sup> 

२. पा०घा० १/३६, क्षीर० १/३८, घा०प्र० १/४६, चा०घा० १/८, जै०घा० १/४६२, काश०घा० १/१०, कात०घा० १/८, शाक०घा० १/४४६, है॰घा॰ १/३२०, क०क०द्रु०घा॰ २१८

<sup>3. 8/98/83</sup> 

<sup>8. 2/5/8/5</sup> 

४. ४/5/६

E. 7/88

 <sup>□ = /3/228</sup> 

द. पा०म० ११३१

<sup>९</sup>स्नङ्क् (स्निकि) <mark>गतौ (आ०)पाणिनीय, घातुप्रदीप, काशक्रत्स्न, शाकटायन,</mark> कविकल्पद्रुम ।

श्र<mark>ङ्क् (श्रकि) गतौ(आ०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।</mark>

मराठी भाषा<sup>3</sup> में 'सरकणें' क्रिया गत्यर्थक 'स्रङ्क् श्रङ्क्' घातुओं से व्युत्पन्न है। 'सरकणें' क्रिया का अर्थ 'फिसलना' है। 'सरकावणें' क्रिया का अर्थ 'दूर हटा देना' है—

मराठी ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ<sup>3</sup> में प्रयोग देखिए---

तैयिचे सांघावेया जावो न ल्हाये । ऐसा सरकटितु आहासि । कङ्क्<sup>४</sup> (किकि) गतौ (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाक-टायन, हैम ।

व्रजने कविकल्पद्भम ।

टीकाकार चन्नवीरकृत व्याख्या इस प्रकार है—

कङ्कते—उत्पाटयति । कङ्क:—जटायुः ।

कड्क शब्द सफोद चील (कंकहड़ा) पक्षी का वाचक है, जिसके पंखों को बाण में लगाया जाता है।

वंगला भाषा भें भी कङ्क शब्द पक्षीविशेष का वाचक है।

१. पा०घा० १।६६, क्षीर० १।६७, घा०प्र० १।८३-५४, जै०घा० १।४८६, काश्च०घा० १।४१२, कात०घा० १।३३१, शाक०घा० २।४४-४६, है०घा० १।६२४, क०क०द्रु०घा० ८७

२. म०व्यु०कोष पृ० ७१४

३. ११।३८८

४. पा०घा० १।७७, क्षीर० १।७४,घा०प्र०, १।६३, चा०घा० १।३४६, जै०घा० १।४८६, काश०घा० १।४१२, कात०घा० १।३३१, शाक०घा० १।४८ है०घा० १।६२२, क०क०द्रु०घा० ८२

४. काश०धा० १।४१२

६. अ०कोष २।४।१६

७. वं•श०कोष १।४।१२

हमारे विचार में पक्षी-विशेष की उड़ान ही 'कड्क गती' घात्वर्थ से अभिप्रेत है।

वग्' (वग) भतौ (प०) शाकटायन।

'नवसाहसाङ्कचरित' में वग् घातु का प्रयोग 'बरसाना' अर्थ में हुआ है—

यस्यां सुगन्धि तोयं जलदा वगन्ति ।

जहां पर मेघ सुगन्धिपूर्ण जल बरसाते रहते हैं।

मराठी भाषा<sup>3</sup> में 'आवगर्षें' किया 'वग गतीं' घातु से व्युत्पन्न है। 'आवगर्षे' किया का अर्थ 'पथभ्रष्ट होना' है।

वङ्क्४ (विकि) गतौ (आ०) पाणिनीय, धातुप्रदीप, शातन्त्र, कवि-कल्पद्रुम्।

'ऋक्' संहिता' में वङ्कु शब्द का प्रयोग 'कुटिल गमन करने वाला' अर्थ में हुआ है—

त्वेषं वयं रुद्रं यज्ञसायं कविमवसे नि हृदयामहे।

रक्षा के लिए हम दीप्त, कुटिल गमन करने वाले कवि रुद्र को बुलाते हैं।

बंगला भाषा भें 'वङ्क' शब्द 'वक्तीभाव, गति' का वाचक है। 'मङ्क्' (मिक) गती (आ०) कातन्त्र।

'शतपथ बाह्यण' में मङ्कु शब्द पङ्गु (लंगड़ा) अर्थ में प्रयुक्त हुआ है— स मङ्कुरिव चचार ।

वह पङ्गु के समान चलने लगा।

१. शाक । धार १।४०४

२. ११४३

३. मंग्यु० कोष पृ० ७६

४. पाठ्यां १।७७, पाठप्र १।६४, कात्रव्या १।३३१, क केव्द्रव्या दर्ष

थ. ७।११४।४

६. वं० श० कोष २।१४४१

७. कात०घा० १।३<sup>३</sup> १

द. **प्राप्रा**४।११

प्राकृत भाषा<sup>९</sup> में 'मंकिअ' शब्द का प्रयोग 'कूदकर आगे बढ़ना' अर्थ में हुआ है।

भोजपुरी में 'माकल' शब्द 'कूदने' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इवङ्क्ै (श्विक) गतौ (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम।

मराठी भाषा<sup>४</sup> में 'हकणे, हांकणें' कियाएं 'गाड़ी चलाना' अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। 'हकणें, हांकणें' कियाएँ 'श्वङ्क् गती' घातु से ब्युत्पन्न हैं। ढीक्<sup>थ</sup> (ढीक्क) गती (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम।

टीकाकार चन्तवीर' ने 'ढौक् गतौ' घात्वर्थ की व्यास्था 'शब्द' अर्थ में कीः है—'ढौकते-शब्दयति । ढौका-नदी' ।

'ढोक् गतो' से तात्पर्य 'प्राप्त कराना, समर्पित करना' है । 'कात्यायन-श्रौत-सूत्र'° में देखिए— प्रावक्रयादन्नमुपहरन्त्यस्मै ।

### उपहरन्ति-उपढीकयन्ति

'महाभारत' के शान्तिपर्व' में देखिए— तन्मांसं चैव गोमायोस्तैः क्षणदाशु ढोकितम् ।

१. दे०ना० पार्थ

२. क०डि०लै, पृ० ५४४

३. पाठघाठ १।७७, क्षीर० १।७५, घाठप्रठ १।६५, चाठघाठ १।३४६, जैठ घाठ १।४८६, काश्राठघाठ १।४१२, कालठघाठ १।३३१, है०घाठ १.६२३, कठकठद्रुठघाठ ८७

४. म०व्यु०कोष पृ० ७६१

४. पा॰घा॰ २।७७, क्षीर॰ १।७४, घा॰प्र॰ १।६७, चा॰घा॰ १।३४६, जै० घा॰ १।४८६, काश॰घा॰ १।४१२, शाक॰घा॰ १।४१, है॰घा॰ १।६२७, क॰क॰द्रु॰घा॰ ८२

६. काशवधाव १।४१२

७. ७।२।२ (वेबर सं०)

s. १२।१११।४६

# ढौकितम्-प्रवेशितम्।

'जैन पद्मपुराण'' में 'समर्पित' करने के अर्थ भें ढीक् घातु का प्रयोग देखिए—

हस्त्यश्वरथयानः नि तस्मै ढौकितवान् ।

हाथी, घोड़े, रथ तथा अन्य वाहन लाकर उन्हें समर्पित करने लगे।

'कथासरित्सागर' में देखिए-

कुन्ती तदन्नपूर्णां च तस्मै पात्रीमढीकयत्।

कुन्ती ने खीर से भरी कड़ाही उनके लिए उपस्थित की।

'राजतरंगिणी' में<sup>3</sup> देखिए—

अन्यक्तं वदतो हर्ष इति वाचं पुनः पुनः; निह्नोतुं नोनको भावं तस्या-दर्शमढीकयत् ।

वह अव्यक्त रूप से बार-बार 'हर्ष' 'हर्ष' कर रहा था, यह देखकर मंत्री नोनक ने उसके आगे दर्गण रख दिया।

'राजतरंगिणी' में ही एक अन्य स्थल पर संग्रह करना अर्थ में ढीक घातु का प्रयोग देखिए—

न तापसाः पुत्रदारपशुधान्यान्यढौकयन् ।

तपस्वियों ने पुत्र, स्त्री, घर, पशु तथा घान्यों का संग्रह नहीं किया।

'नैषघीयचरित' में समिपित करने के अर्थ में ही ढौक् घातु का प्रयोग
देखिए—

अमूनि संख्यातुमसावढोिक तैश्छलेन तेषां कठिनीव भूयसी।
'हितोपदेश' में समिपत करना, भेजना अर्थ में 'ढौक्' घातु प्रयुक्त हुई

है--

यदि प्रसादो भवति तदा वयमेव भवदाहाराय प्रत्यहमेकैकं पशुमुपढोकयामः। यदि आप कृपा करें तो हम लोग ही आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक-एक जानवर सेवा में भेज दिया करें।

<sup>2. 815</sup> 

२. ३।२।३६

३. ७।७२०

<sup>¥. \$180</sup> 

<sup>4.</sup> १।१०१

६. २। ५।१२३

उपढौकयामः - प्रापयामः ।

वंगला भाषा में भी 'ढौक' शब्द 'गित, प्रेरणा, आवरण' अर्थों में प्रयुक्त होता है।

मराठी भाषा में 'डौकणें' किया 'ढौक् गती' घातु से व्युत्पन्न है, 'डौकणें' किया का अर्थ तीक्ष्णदृष्टि से देखना है।

त्रोक्<sup>3</sup> (त्रोक्क) गतौ (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम।

टीकाकार चन्नवीर ने 'त्रोक गती' घात्वर्थ की व्याख्या खेत आदि में गिरना अर्थ में की है—

त्रोकते—क्षेत्रादिषु पतित । त्रोक: —सस्यविनाशकः । टिड्डी-नामा क्षुद्रप्राणी ।

मराठी भाषा में 'टोकणें' किया 'त्रीक् गतौ' धातु से व्युत्पन्न है। 'टोकणें' किया आह्वान (challenge) अर्थ में प्रयुक्त होती है। वस्क्" (वस्क) गतौ व्या०—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, शाक-टायन, हैम, कविकल्पद्रम।

मराठी भाषा में 'बहकणें' किया 'बस्क् गती' घातु से व्युत्पन्न है। 'बहकणें' किया का अर्थ 'पथ से विचलित होना' है।
मस्क्' (मस्क) गती (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरिंगणी, घातुप्रदीप, चान्द्र,
जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम।

१. बंब्जव कोष २।१००६

२. म व्यू व कोष पु ३ ३ १२

इ. पाठ्या० १।७७, क्षीर० १।७४, घाठप्र० १।६८, जै०घा० १।४८६, काश० घा० १।४१२, कात०घा० १।३३१, शाक०घा० १।४२, है०घा० १।६२८, क०क०द्रुष्या० ८२

४. काश०धा० १।४१२

थ. मव्यु कोष पृ ३३६

६. पा॰बा॰ १।७७, क्षीर० १।७४, घा॰प्र० १।१००, चा॰घा॰ १।३४६, ज्ञा० घा॰ १।४३, है॰घा॰ १।६३०, क॰क॰दु॰घा॰ দুধু

७. म०व्यु० कोष पृ० ५३६

द. पा•घा० १।७७, क्षीर० १।७४, घा०प्र० १।१००, चा०घा० १।३४६, जै० घा० १।४८६, शाक०घा० १।५४, है०घा० १।६३१, क०क०द्रु०घा० द४

मराठी भाषा<sup>3</sup> में 'मसकणें' किया 'मस्क गती' घातु से व्युत्पन्न है। 'भसकणें' किया का अर्थ 'बल पूर्वक भगाना, प्रहार करना' है। टिक्<sup>२</sup> (टक) गतौ (आ०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, कारा-कृत्स्न, कातन्त्र, हैम, कविकल्पद्रुम।

संस्कृत साहित्य में टिक् धातु के प्रयोग अनुपलब्ध हैं। हिन्दी अर बंगला भाषा में 'स्थायी रहना' अर्थ में 'टिक' शब्द का

प्रयोग किया जाता है। सिन्धी भाषा में पटिक् शब्द' 'किसी के घर कुछ दिन रहना' अर्थ में

प्रयुक्त होता है।

मराठी भाषा में 'टिकणें' किया 'किसी के घर रहना', 'टिके रहना',

'स्थायी रहना' अर्थों में प्रयुक्त की जाती है।

टीक् (टीक) गती (आ०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, चान्द्र, जैनेन्द्र, काश-कृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम् ।

'यशस्तिलकचम्पू' में 'टीकमानै:' शब्द का 'सञ्चरद्भिः' अर्थ में प्रयोग हुआ है।

'टीका' शब्द 'टीक् गतौ' धातु से व्युत्पन्त है—'टीक्यते, गम्यते प्रन्थार्थोऽ-नया'। 'गिति' से तात्पर्य यहाँ 'अर्थबोधन' है। रघ्³° (रघ) गतौ (आ०)—काशकृत्स्न, शाकटायन।

म०टयु० कोष पृ० ५६३

२. पाठघाठ १।७७, क्षीर० १।७५, घाठप्रठ १।१०३, चाठघाठ १।३४६, कावाठघाठ १।४१२, कात्तठघाठ १।३३१, है०घाठ १।६३३, कठकठद्रुठ घाठ ८२

३. हि॰घा०सं० पृ० ७

४. बं०श० कोष १।६७६

५. सि॰डि॰ पृ०

६. म व्यु कोष, पृ० ३३७

७. पा०घा० १।७७, क्षीर० १।७४, चा०प्र• २।१०४, चा०घा० १।३४६, जै० घा० १।४८६, काश०घा० १।४१२, कात०घा० १।३३१, शाक०घा० १।४७, है०घा० १।६३४, क०क०दु०घा० ८२

E. ३१२१४

है. शक्कब्द्रुव कोष राप्रवर

२०. काश्चाव शा४१२, शाकव्या १।५५

टीकाकार चन्नवीर' ने 'रघते' तिङन्त रूप की व्याख्या 'शासन करना' अर्थ में की है—

### रघते - शास्ति।

'ऋक् संहिता' में 'शीघ्र गमन' अर्थ में 'रघ्' धातु प्रयुक्त हुई है। ऋतस्य पदे अधि दोघानं गुहा रघुष्यदध्यद्विवेद; चमकता हुआ, गुहा में शोघ्र बहता हुआ, शोघ्र जाता हुआ सूर्यमण्डल। 'तैत्तिरीयब्राह्मण' में 'शीघ्र गति' अर्थ में ही 'रघ्' धातु का प्रयोग हुआः

नमस्ते अस्तु चक्षसे रघूयते । कुशल दर्शन के लिए छोटी शीघ्रगति अपने लिए चाहता हूं । रघूयते - लघ्वीं शोघ्रां गतिमात्मानम् इच्छते । 'भट्टि काव्य' में' 'गमन' अर्थ में 'रघु' शब्द का प्रयोग देखिए— अपेक्ष्य धातोर्गमनार्थमर्थविच्चकार नाम्ना रघुमात्मसंभवम् ।

(रघ्' धातु के गमनार्थक रूप का विचार कर अपने उस पुत्र का नाम (दिलीप ने) रघु रखा।

यहां रघ् घातु 'निरन्तर आगे बढ़ना', 'उन्नतिशील होना' अर्थ को व्यक्त कर रही है।

मराठी भाषा में 'रघ्' घातु से ब्युत्पन्न 'वरंघणें' किया 'लुढ़कने' अर्थ में प्रयुक्त होती है।

रङ्घ् (रिघ) गतौ (झा०)—पाणिनीय, क्षीरत रंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाक-टायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

१. काश०वा० १।४१२

२. ४।४।६

३. ३।७।१३।४

४. ३।२१

५. म०व्यु० कोष पृ० ६४२

६. पा॰घा॰ १/७७, क्षीर॰ १/७४, घा॰प्र॰ १/१०४, चा॰घा॰ १/३४६, जै॰घा॰ १/४८६, काश॰घा॰ १/४१२, कात॰घा॰ १/३३१, शा॰घा॰-१/४८, है॰घा॰ १/६३७, क॰क॰द्रु॰घा॰ ६८

टीकाकार चन्नवीर° ने 'रङ्घ गती' धात्वर्थ की व्याख्या 'कूदना' अर्थ में की है—

'रङ्घते—कूर्दते'

'भट्टिकाव्य' में 'गमन' अर्थ में 'रङ्घ' घातु का प्रयोग हुआ है—

द्वारं ररङ्घतुर्याम्यं महापार्श्वमहोदरौ।

(प्रहस्त ने) महापाश्वं और महोदर नाम के दक्षिण द्वार में गमन किया। बंगला भाषा में उर्ङ्घयस' शब्द 'गति, वेग' का वाचक है और 'रङ्घ

गती' घातु से व्युत्पन्न है। मराठी भाषा में 'रङ्घ गती' धातु से व्युत्पन्न 'राघणें' किया 'छाती के

बल चलना' अर्थ में प्रयुक्त होती है।

लङ्घ (लिघ) भारते (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशक्रत्स्न, कातन्त्र,

शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

टीकाकार चन्नवीर ने 'उछलने-कूदने' अर्थ में 'गिति' घात्वर्थ की व्याख्या की है--लङ्घते-कूर्दते, लङ्घमानः कूदितरि ।

साहित्य में लाँघना, अतिक्रमण, उछलकर पार करना अर्थ में लङ्घ घातु के प्रयोग मिलते हैं—

'रामायण' में युद्धकाण्ड में देखिए—

समुद्रं लंघियत्वा महानकसमाकुलम्;

बड़े-बड़े नाकों से भरे हुए समुद्र को लांघकर।

'मृच्छकटिक' में (भाग्य का) 'अतिक्रमण' अर्थ में 'लङ्घियतुम्' शब्द का प्रयोग देखिए—

१. काश०घा० १।४१२

२. १४।१५

३. बं०श०कोष २।१८८४

प्र. पाठ्या० १।७७, क्षीर० १।७५, घाठप्र० १।०६, चाठ्या० १।३४६, जै०था० १।४८६, काश०था० १।४१२, कात०था० १।३३१, शाक०था० १।५६, है०था० १।६३८, क०क०द्रु०था० ६८

६. काश०धा० १।४१२

<sup>6. 71</sup>X

इ. दार

दवी च सिद्धिरिप लङ्घियतुं न शक्या।
भाग्यवश होने वाली राज्य की प्राप्ति का भी अतिक्रमण नहीं किया जा
सकता।

'मुद्राराक्षस' में 'गौरव, अतिक्रमण' में 'लङ्घत' कृदन्त शब्द का प्रयोग हुआ है—आर्याज्ञयैव मम लंघितगौरवस्य ।

आर्य की ही आज्ञा से उनके गौरव का हमने अतिक्रमण किया। 'भट्टिकाव्य' में रचढ़ना' अर्थ में लङ्घ धातु प्रयुक्त हुई है— अन्ये त्वलंधिषुः गैलान्।

अन्य (वानर) पर्वत पर चढ़ गये।

वंगला भाषा में भी 'छलांग मारकर पार करना' अर्थ में 'लङ्घ' शब्द प्रचलित है।

कन्तड़ भाषा में भी 'पार करना' अर्थ में 'लंघिसु' कियापद का प्रयोग होता है।

सिन्धी <sup>५</sup> और पंजाबी भाषा में <sup>६</sup> 'लङ्घ' शब्द 'लांघना' अर्थ में प्रयुवत होता है।

अङ्घ (अघि) " 'गत्याक्षेपे जवे (आ०)---पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातु-प्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृतस्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कवि-कल्पद्रम ।

क्षीरस्वामी ने 'गत्याक्षेप' घात्वर्थ की व्याख्या इस प्रकार की है—
गत्याक्षेपः वेगगितर्गमनारम्भो वा ।

१. ३।३३

२. १५।३२

३. बं०श०कोष २।१६४२

४. क०हि०कोष पृ० ३८६

थू. सि॰डि॰

६. पं०डि० पृ० ६६३

७. पा॰घा॰ १।७८, क्षीर॰ १।७७, घा॰प्र० १।७०७, चा॰घा॰ १।३४७, जै॰घा॰ १।४८६, काश॰घा॰ १।४१३, कात॰घा॰ १।३३३, शाक॰घा॰ १।६०, है॰घा॰ १।६३६, क॰क॰द्रु॰घा॰ ६६७

इ. क्षीर० १।७७

संस्कृत साहित्य में अंघु धातु के प्रयोग उपलब्ध नहीं हैं। मराठी भाषा में अंघ् धातु के गत्यर्थ में प्रचलित होने के संकेत मिलते हैं। अंघ् शब्द 'ऊपर चढना' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ'र में देखिए-

ऐसिया वेंघेनिस्वप्ना । धांवत भवस्वर्गाचेया राना ।

परिसा संनिघ वेंघले।

फक्क (फक्क) नीचैगंती (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र जैनेन्द्र, काशकृतस्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम।

असद्व्यवहारे शनैगंती-कविकल्पद्रम । क्षीरस्वामी ने 'नीचगित' की व्याख्या 'मन्दगमन, बूरा व्यवहार' अर्थ में की है।

'प्रतापरुद्रीय' में 'फक्कत्' शब्द का प्रयोग देखिए—

मुजगराजफक्कत्फणाः

मराठी भाषा की फाकणें फांकणें कियाएं 'फक्क नीचैगंती' घातु से व्युत्पन्न हैं। फांकणें क्रिया का अर्थ विस्तृत करना है।

पंजाबी भाषां में 'फक्कना' शब्द 'अधिक खर्च करना, व्यय करना' अर्थ में प्रयुक्त होता है।

उख् (उख) गतौ (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम,

कविकलपद्रम ।

१. कुलकर्णी-क०व्यु०कोष, पृ० ६६८

<sup>7. 8</sup>X18E =

३. पा०घा० १।८४, क्षीर० १।८३, घा०प्र० १।११४, चा०घा० १।३०, जै० धा० १।४८३, काश०धा० १।३१,

४. क्षीर० १।८३

<sup>¥.</sup> ३३

६. म०व्यु० कोष पृ० ४२४

७. पं०डि० प्र० ६००

<sup>्</sup>द. पाठ्या० १।६१, क्षीर० १।६१, घाठप्र० १।१२७, चाठ्या० १।३८, जै० था० १।४६३, कारावधाव १।३८, कातवधाव १।३८, शाकवधाव १।४६० है । धार १।६३, क । क । द्वार ६०

टीकाकार चन्नवीरकृत<sup>ः</sup> व्याख्या इस प्रकार है— ओखति—ज्वलति ।

'मराठी भाषा'<sup>२</sup> का ओकारी <mark>शब्द 'उख् गतौ'</mark> घातु से व्युत्पन्न है। ''ओकारी' शब्द का अर्थ 'उल्टी करना' है।

अमृता जुनी पोथी में प्रयोग देखिए--

दृस्यांचीया शृष्टी।

ऊं कीती दीठीवरी दिठी।

उठविलीया तलवटी । चीन्मात्रीचीं ।

मराठी भाषा में आबुखणें किया 'फैलाना' अर्थ में प्रयुक्त होती है और उख् गतौ धातु से निष्पन्न है। ४

्रंमख् (मख्) गतौ (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

मङ्ख (मिख) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, हैम, कविकल्पद्रुम । टीकाकार चन्नवीर ने 'प्रज्वलन' अर्थ में मख् गतौ घात्वर्थ की व्याख्या की है — मखित — प्रज्वलितो भवित, मखः — यज्ञः ।

संस्कृत साहित्य में मख शब्द यज्ञ का वाचक है— मखः; मखन्ति, मङ्खन्ति, गच्छन्ति देवा अत्रेति ।° इस प्रकार 'मख गतौ' से तात्पर्य 'यज्ञ में जाना' है।

रख्<sup>द</sup> (रख) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र,

१. काशाव्याव १।३८

२. म०व्यु० कोष पृ० ११७

<sup>₹.</sup> ५१२

४. म० व्यु० कोष पृ० ७०

४. पा॰घा॰ १।६१, क्षीर॰ १।६१, घा॰प्र॰ १।१३०, चा॰घा॰ १।३८, जै॰ घा॰ १।४६३, काघ॰घा॰ १।३८, घात॰घा॰ १।३८, शाक॰घा॰ १।४६३ है॰घा॰ १।६३, क॰क॰दु॰घा॰ ६१

६. काश०धा० १।३८

७. हला० कोष पृ० ४०४

न्द्र. पाठ्या॰ १।६१, क्षीर० १।६१, घाठप्र० १।१३१, चाठ्या० १।३८, जै० घा० १।४६३, काश्चा० १।३८, कात्वव्या० १।३८, शाकव्या॰ १।४६४ हैमघा० १।६८, कठकठदुव्या० १

जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

मराठी भाषा की रखडणें और उरकणें कियाएँ रख् गतौ घातु से ब्युत्पन्न हैं। 'उरकणें' किया उस् उपसर्ग पूर्वक रख् घातु से निष्पन्त है और 'समाप्त करना' अर्थ की वाचक है। 'रखडणें' किया का अर्थ भारीपन से, श्रम से चलना' है।

रङ्ख् रिखि) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, चान्द्र, जैनेन्द्र, काश-क्रत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

महाभारत के उद्योगपर्व<sup>3</sup> में 'काकरङ्खः' शब्द की व्याख्या में नीलकण्ठ-ष्टीका में 'पलायन' अर्थ दिया गया है—

काकरङ्खः —काकवत् रङ्खति, पलायते ।

लख्र (लख) गतौ (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

मराठी भाषा<sup>५</sup> में 'लगटणें' किया 'समीप पहुँचना' अर्थ की वाचक है <mark>और 'लख्</mark>गतौ' धातु से ब्युत्पन्न है।

्डब् (इख) गतौ (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, हैम, कविकल्पद्रुम। इङ्ख (इति) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कवि-कल्पद्रम।

१. म०व्यु० कोष पृ० १०७

२. पा०घा० १।६१, क्षीर० १।६१, चा०घा० १।३८, जै०घा० १।४६३, काश०घा० १।३८, कात०घा० १।३८, शाक०घा० १।४६४, है०घा० १।७१, क०क०दु०घा० ६१

३. ४।१३३।१४

४. पा०घा० १।६१, क्षीर० १।६१, घा०प्र० १।१३२, चा०घा० १।३८, जै० घा० १।४६३, कात०घा० १।३८, शा०घा० १।४६४, है०घा० १।६६, क०क०दु०घा० ६१

थ. म • व्यु० कोष पृ० ६२३

६. पा०घा० १।६१, क्षीर० १।६१, घा०प्र० १।३६, चा०घा० १।३८, जै०घा० १।४६३, कात०घा० १।३८, शाक०घा० १।४६७-६८, है०घा० १।७४-७५ क०क०दु०घा० ६०

टीकाकार चन्नवीर<sup>े</sup> में 'प्रवेश करना' अर्थने 'इङ्ग्गतौ' घात्वर्थकी की व्याख्याकी है—

इङ्खति—प्रविशति।

मराठी भाषा में 'इख् गती' घातु से व्युत्पन्न 'इघणें' किया का अर्थ गमन' है। उदाहरणार्थ ज्ञानेरवरी ग्रन्थ में 'इघे' किया का प्रयोग देखिए—

विचार जेय न रिघे। हेतु जेय नेघे।

बंगला भाषा<sup>४</sup> में 'निर्जीव चीजों का तैरना' अर्थ में 'इख, इङ्ख' शब्दों का प्रयोग होता है।

रघुवंश में प्रेरित करने के अर्थ में प्रेङ्खयन शब्द का प्रयोग हुआ है-

प्रेङ्खयन्परिजनापविद्धया ।

मराठी भाषा' की फेंकणें किया प्र — इङ्ख घातु से व्युत्पन्न है। 'फेंकणें किया का अर्थ 'प्रक्षेप, फेंकना' है।

ईङ्ख (इखि) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र जैनेन्द्र, हैम, कविकल्पद्रम ।

ऋक् संहिता<sup>द</sup> में प्रेरित करना' अर्थ में णिजन्त 'ईङ्खयन्ति' किया का प्रयोग हुआ है—

य ईङ्खयन्ति पर्वतान्;
महत् मेघों को प्रेरित करते हैं।
ऋक् संहितां में ही एक अन्य प्रयोग देखिए—
इन्दो समुद्रमीङ्खप;
हे सोम, उद क को प्रेरित करो।

१. काश० घा० १।३८

२. व०श० कोष १।१७४

३. म० व्यु० कोष पृ० ८२

<sup>3. 81886</sup> 

<sup>4. 88188</sup> 

६. म० व्यु० कोष पृ० ५३०

७. पा०घा० १।६१, स्नीर० १।६१, घा०प्र० १।३७, चा०घा० १।६८, जै०घा० १।४६३, है०घा० १।७६, क०क०दु०घा० ६०

<sup>5. 818819</sup> 

सा०भा० —ईङ्खयितर्गतिकर्मा उदकप्रेरक इति ।

'भिट्ट-काव्य' में ईङ्ख् धातु का प्रयोग 'क्षुभित होना' अर्थ में हुआ
है—

सन्त्रासमिविभः शकः प्रैह्मच्च ।
इन्द्र त्रस्त और क्षुड्ध हुए ।
'मालतीमाधव' में देखिए—
प्रेह्मद्भूरिमयूरमेचकवर्यः ।
प्रेह्मत्तः - प्रचलन्तः ।
चलते हुए मयूरों के चन्द्रक-समूहों से ।
'अमरुशतक' में देखिए—
प्रेह्मन्त्वांशुचयसंविलितो मृढान्याः ।
पार्वती के स्फुरित नाखूनों की किरणों के समूह से युक्त ।
इस प्रकार ईङ्ख् धातु प्रेरित करना, क्षुड्य होना, चलना अर्थ में प्रयुक्त हुई है ।
वल्ग् (वल्ग) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

वर्जे — किवकलपद्रुम ।
'विष्णु पुराण' में वर्ग् घातु 'उछलना' अर्थं में प्रयुक्त हुई हैं —
वर्गित्त गोपा: कृष्णेन ये चेमे सिहताः पुरः ।
मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोपगण उछल रहे हैं —
'विष्णु-पुराण' में एक अन्य प्रयोग देखिए —

<sup>2. 20120=</sup> 

२. ६।५

<sup>₹.</sup> १

४. पा०घा० १।६१, क्षीर० १।६१, घा०प्र० १।३७, चा०घा० १।३८, जै० घा० १।४६३, कात०घा० १।३८, शाक०घा० १।४६८, है०घा० १।७७, क०क०द्रु०घा० ६५

<sup>4. 4170158</sup> 

६. ४।२०।६४

बलभद्रोऽपि चास्फोट्य ववत्ग लिलितं यथा । बलभद्र भी अपने मुजदण्डों को ठोकते हुए मनोहर भाव से उछलने लगे । 'भट्टि-काव्य'' में वल्ग् घातु का प्रयोग 'सामान्य गमन' अर्थ में हुआ है—

भ्रेमुर्ववल्गुर्नेनृतुः । (कुछ वानरों ने) भ्रमण किया, कोई किसी स्थान में गये ।

वानर उछल-उछल कर चलते हैं, अतः वानरों के गमन से तात्पर्य यहाँ उछल-उछल कर चलना है।

'वंगला माषा'<sup>२</sup> में 'वल्ग्' शब्द 'गति, प्लुत गति' का वाचक है ।

'विमानवत्थु'' में 'प्लुत गति' अर्थ में 'वग्गति' किया का प्रयोग हुआ है । रङ्ग्<sup>४</sup> (रिंग) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

टीकाकार चन्नवीर कृत व्याख्या इस प्रकार है— रङ्गति—रजति । रङ्गः—रजनम् ।

'यशस्तिलकचम्पू' में रङ्ग् धातु का प्रयोग 'चलना' अर्थ में हुआ है— स्वल्पं रङ्गति जानुहस्तचरण:।

(बच्चा) घुटनों व हाथों का सहारा लेकर थोड़ा सा चलता है।

'पउमचरिउ' में लहरों का इधर उधर चलना अर्थ में रङ्गन्त शब्द का

कत्थइ तरङ्गरङ्गन्त फणपरिवड्ढियावयवा ।

कहीं पर इधर-उ<mark>घर चलने वा</mark>ली लहरों से उत्पन्न फेन के कारण वह आकर्षक अवयव वाली लगती थी।

१. १३।२८

२. वं०श० कोष २।१४७१

<sup>.</sup>३. द्रवप्राव्यावस्य पृव ४४३

४. पाठघाठ ११६१, क्षीर० ११६१, घाठप्रठ ११३८, चाठघाठ ११३८, जैठघाठ ११४६३, काश्चर्याठ ११३८, कालठघाठ ११३८, कालठघाठ ११४६६, हैठघाठ ११७८, कठकठद्रुठघाठ ६४

४. काश०धा० १।३८

<sup>8. 21207</sup> 

<sup>9. 20178</sup> 

मराठी भाषा में 'रांगणें' क्रिया का अर्थ 'घुटनों एवं छाती के बल चलना' है। रांगणें क्रिया 'रङ्ग् गती' धातु से व्युत्पन्न है। लङ्ग्र (लिग) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन ।

खञ्जने—हैम। गतौ, खञ्जे-कविकल्पद्रम । टीकाकार चन्नवीर³कृत व्याख्या इस प्रकार है-लङ्गति-चञ्चलो भवति।

निरुक्त में लाङ्गल और 'लाङ्गूल शब्द की व्युत्पत्ति 'लङ्ग् गतौ' घातु से की गई है—

लाङ्गलं लङ्गतेर्लाङ्गूलवद्दा । लाङ्गूलं लङ्गतेर्लम्बतेर्वा ।

लाङ्गल (हल) चलाया जाता है, अतः लाङ्गल शब्द 'लङ्ग् गती' घातु से व्युत्पन्न है। पूंछ वाचक लाङ्गूल शब्द भी 'लङ्ग् गतौ' धातु से व्युत्पन्न है, क्योंकि पूछ हिलती रहती है।

'हिन्दी भाषा' भें 'लंगड़ा' शब्द पङ्गु का वाचक है। 'मराठी भाषा' में 'लंग' शब्द दुर्बल, कमजोर का वाचक है। <mark>मराठी</mark> 'लङ्ग' शब्द 'लङ्ग् गतौ' धातु से व्युत्पन्न है। अङ्ग्<sup>७</sup> (अगि) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, <mark>घातुप्रदीप, चान्द्र,</mark> जैनेन्द्र, काशकुरस्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम।

१. मञ्चु कोष, पृ ६१४

२. पा०घा० १।६१, क्षीर० १।६१, घा०प्र० १।१४०, चा०घा० १।३८, जै० धा० १।४६३, काश्वा० १।३८, कात्वा० १।३८, शाक०धा० १।४०० है०घा० १।८०, क०क०द्रु०घा० ६४

३. काश०धा० १।३८

४. ६१४

४. हि०घा०सं० पृ० १४

<sup>&</sup>lt;sup>६.</sup> म<sup>०व्यु</sup>० कोष पृ० ६२३ ७. पाठ्या० १।६१, क्षीर० १।६१, घाठप्र० १।१४१, चाठ्या० १।३८, जै० था० १।४६३, कात्राव १।३८, शाक्ष्या १।५०१, है व्या १।६४, क०क०द्भु०धा० ६२

अङ्ग् घातु के प्रयोग अनुपलब्ध हैं, किन्तु 'अङ्गन' एवं 'अङ्गूषः' शब्द 'अङ्ग' घातु के 'गति' अर्थ में प्रचलन की ओर संकेत कर रहे हैं। 'अङ्गन' शब्द 'आंगन' का वाचक है और 'अङ्ग् गती' से घातु से व्युत्पन्न है—

अङ्ग्यते गृहान्नि:सृत्य गम्यते अत्र अङ्गनम् ।°

घर से बाहर निकल कर टहलने के लिए जहाँ जाना पड़ता है, उसे आंगन कहते हैं। 'अङ्गूषः' शब्द बाण का वाचक है और 'अङ्ग् गती' घातु से व्युत्पन्न है। बाण के फेंके जाने से एवं बाण के निशाने पर पहुँचने तक बाण की गति ही देखी जाती है।

टीकाकार चन्नवीर<sup>3</sup> 'अङ्ग् गतौ' की व्याख्या 'अङ्कुरितो भवति' अर्थं में करते हैं—

अङ्गम् —अवयवः, अङ्गति —अङ्कुरितो भवति ।

'अङ्ग' शब्द आज भी अवयव का द्योतक है। 'अङ्गति' तिङन्त रूप से 'अवयवों का हृष्ट-तुष्ट होना, बढ़ना' अर्थ व्यक्त होता है। 'हृष्ट-पुष्ट होना' अंगों की गति है, इसी अभिप्राय से चन्नवीर टीकाकार ने 'अङ्कुरितो भवति' व्याख्या की है और यह उचित भी जान पड़ती है।

वङ्ग्, विगि गतौ (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

'खञ्ज' से तात्पर्य 'लंगड़ाकर चलना' है, चन्नवीर टीकाकार' ने 'वङ्ग् गतौ' की व्याख्या 'कान्तिहीन, मुरफा जाना' अर्थ में की हैं—

वङ्गति-ग्लायति ।

'पंजाबी भाषा' में विगना' शब्द गमन, दौड़ना अर्थ में प्रयुक्त होता है।

१. श०क०द्रु० कोष १।१४७

२. रा० क० द्रु० कोष १।१६

३. कारा० घा० १।३८

४. पा० घा० १।६१, क्षीर० १।६१, घा० प्र० १।१३६, चा० घा० १।२८, जै० घा० १।४६३, काश्च० घा० १।३८, कात० घा० १।३८, शाक० घा० १।४०४, है० घा० १।८४, क०क०द्रु०घा० ६५

५. काश० धा० १।३८

६. पं० डि० पृ० ११८४

मङ्ग् (मिगि) भतौ (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, सर्पणे कविकल्पद्रम।

विशेषावश्यक सूत्र भाष्य में 'मंगिज्जए' शब्द का प्रयोग सिद्ध होना, प्राप्त होन! अर्थ में हुआ है-

'मंगिज्जए धिगम्मइ जेण हिअं तेण मंगलं होइ। भाष्य--- मङ्ग्यतेऽवगम्यते साघ्यते यतो हितमनेन तेन कारणेन मंगलं भवति।

'मङ्ग्यते' किया 'मङ्ग् गतौ' धातु से व्युत्पन्न है । 'मराठी भाषा' में 'पांगणें' किया मङ्ग्-गतौ' धातु से व्युत्पन्न है । 'गति' से तात्पर्य यहाँ बिखेरना, इधर-उधर होना, इधर-उधर फैलना है।

'ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ' में ४ प्रयोग भी हुआ है।

तङ्ग् (तिग) गतौ (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, हैम, कविकल्पद्रुम ।

मराठी भाषा में तांगणे किया 'तङ्ग् गती' धातु से व्युत्पन्न है। 'तांगणें' किया का अर्थ 'टांगों से बांघना' है।

त्वङ्ग् (त्विग) गतौ (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

'कथासरित्सागर' में त्वङ्ग' घातु 'टापने' के अर्थ में प्रयुक्त हुई है—

१. पा० घा० १।६१, क्षीर० १।६१, घा०प्र० १।१४२, चा०घा० १।३८, जै०घा० १।४६३, कार्श०पा० १।३८, कात०पा० १।३८, शाक०घा० शाप्र १, है० घा० शान्य, क०क० द्रु० घा० ६३

३. म०व्यु०कोष पृ० ४८५

<sup>8. 81835</sup> 

४. पा० घा० १।६१, क्षीर० १।६१, घा०प्र० १।१४३, पा०घा० १।३८, है० घा० १।८०, क०क०द्रु०घा० ६२

६ म० व्यु० कोष पृ० ३७२

७. पा० घा० ११६१, क्षीर० ११६१, घा०प्र० १११४४, पा०वा० ११३६, जै० पा० ११४६३, शांक० घा० ११४१०, है०पा० ११६१, क०क०द्रु० घा० ६२

इ. इ।४।७

<sup>'</sup>स्वङ्गतुरङ्गसङ्घातखुराग्राङ्कनखक्षता ।

टापते हुए अश्वसमूह के खुरों के अग्र भाग से नखक्षत ।

इङ्ग् (इगि) गतौ (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन ।

चन्नवीर टीकाकार 'इङ्ग गतौ' की व्याख्या इस प्रकार करते हैं---इङगति—अल्पीभवति ।

'इङ्ग्' घातु 'चेष्टा करना' अर्थ में प्रसिद्ध है। उदाहरणतः

'ऋक संहिता' में<sup>3</sup> देखिए---

गृहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति ।

गुफा में छिपे हुए तीन भाग चेष्टा नहीं करते।

नेङ्गयन्ति-न चेष्टन्ते, न निमिषन्ति ।

'शतपथ ब्राह्मण'<sup>१</sup> और 'महाभाष्य' में भी उपर्युक्त पंक्ति ही वर्णित है। गीता में देखिए—

'यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गिति'।

जैसे वायु-रहित स्थान में रखा हुआ दीपक निश्चल भाव से स्थित रहता है, हिलता-डुलता नहीं हैं।

'महाभारत में आरण्यक पर्व' में वेखिए—

त्रासानां स्थावराणां च यच्चेङ्ग यच्च ने**ङ्गति ।** 

जो चेव्टा करता है और जो चेव्टा नहीं करता, उन सब स्थावर जङ्गम (प्राणियों के लिए भयंकर समय आ गया है)।

'भविष्य पुराण' में इसी अर्थ में 'इङ्ग्' धातु का प्रयोग देखिए— यस्माद्भिन्नमिदं सर्वं यच्चेदं यच्च नेङ्गिति ।

१. पा०घा० १।६१, क्षीर० १।६१, घा०प्र० १।१४६, चा०घा० १।३८, जै० घा० १।४६३, कारा०घा० १।३८, कात०घा० १।३८, शाक०घा० १।५०७, है०घा० १।८७, क॰क०द्रु०घा० ६२

२. काश०धा० १।३८

३. १।१६४।४५

<sup>8. 81813180</sup> 

**४.** पस्पशा०

<sup>3917.7</sup> 

७. १४८१२८

इ. ६१।१६

'व्याकरण-चन्द्रोदय में' इङ्ग्घातुका अर्थ 'चेष्टा करना' ही बताया गया है।

'बंगला भाषा' में 'इङ्ग' शब्द 'गति और चाल' का वाचक है। कन्नड़ भाषा में<sup>3</sup> भी 'इङ्ग' शब्द 'गित और चाल' का वाचक है।

रिङ्ग (रिगि) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकलपद्रम ।

काशकृत्स्न ने रिङ्ग् धातु का एक ही सूत्र में दो बार पाठ किया है--'अख उख णख वख मयूख मख मुख रख रिख लख लिख रिख लिख <mark>इखि</mark> विख रिग रिग लिग रिग विग मिंग सिख इगि विगि लिगि—गती'

काशकृत्स्न को स्यात् 'गति' घात्वर्थ से भिन्न-भिन्न प्रकार की गति अभि-प्रेत रही होगी। अन्यथा गति अर्थ में 'रिगि' घातुका दो बार पाठ व्यर्थ प्रतीत होने लगेगा।

काशकृत्स्न धातुपाठ के टीकाकार चन्तवीर ने<sup>र</sup> 'धातु सूत्र' की व्याख्या में रिङ्ग् धातु का केवल 'तिङन्त रूप' दिया है, और तिङन्त रूप का उल्लेख जसके उचित स्थान पर न कर 'मयूख्' घातु की व्याख्या के साथ किया गया है—

'मयूखति-पाटयति तमः' रिङ्गति।

चन्नवीर द्वारा की गई व्याख्या को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि 'रिङ्गति' तिङन्त रूप का अर्थ भी 'पाटयित तमः' अर्थात् अन्धकार को दूर करना रहा होगा अन्यथा 'रिङ्गति' तिङन्त रूप का उल्लेख अपने उचित स्थान पर होना चाहिए था।

संस्कृत साहित्य में 'रेंगना', 'घुटनों के बल चलना' अर्थ में रिङ्ग् धातु प्रयुक्त हुई मिली है —

मागवत पुराण में देखिए-

१. ३।५७

२. बं०श०कोष १।३४०

४. पाठघा० ११६१, क्षीर० ११६१, घा०प्र० १११५०, चाठघा० ११३८, जै०

धा० १।४६३, काश्वाचा० १।३८, कात्वाचा० १।३८, शाकव्या० १।४०६ है० घा० १। ८६, क०क० द्रु० घा० ६४

४. काश०धा० १।३८

६. १०। = १२१

जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गभाणौ विजह्नतुः । घुटनों और हाथों के बल रेंग-रेंग कर चलने लगे । 'भागवत-पुराण' में ही एक अन्य स्थल पर देखिए— रिङ्गयामास काप्यङ्घी कर्षन्ती घोषनिःस्वनैः ।

(एक गोपी) नूपुरों का शब्द करती हुई पांव खींच कर धुटनों के बल बकैयां चलने लगी।

'शिशुपालवध' में<sup>२</sup> सूर्य का शिखरों पर **घूमना** अर्थ में रिङ्ग् घातु प्रयुक्त हुई है—

उदयशिखरिशृङ्गप्राङ्गणेष्वेष रिङ्गन् । बालसूर्य उदयाचल के विस्तृत शिखरों पर घूमता हुआ ।

सूर्य का शिखरों पर घूमना, बिना पैरों के चलना, रेंगना है, जिस प्रकार छोटे बच्चे पैरों के बल ठीक से खड़े न होने के कारण घुटनों के बल चलते हैं।

'हिन्दी भाषा' में आज भी 'घुटनों के बल चलने' को रेंगना कहते हैं। 'कन्नड़ भाषा' में भी 'रिङ्गण' शब्द 'घुटनों के बल चलना, रेंगना' अर्थ में ही प्रचलित है। 'रिङ्गण' शब्द 'रिङ्ग्-गतौ' घातु से ही ब्युत्पन्न है।

बुन्देलखण्डीय भाषा में भी 'रिंगना' शब्द 'मन्द गित से गमन करना' अर्थ का वाचक है।

'रिङ्ग गती' घात्वर्थनिर्देश के स्थान पर 'रिङ्ग् जानुम्यां गमने' घात्वर्थं अधिक उपयुक्त है।

लिङ्ग् (लिगि) वातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम।

प्राकृत भाषा में " 'लिङ्ग' शब्द 'गति' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

१. १०।३०।१६

<sup>2.</sup> ११1४७

३. हि॰घा०सं० २१।२६६

४. क०हि०कोष पृ० ३८८

४. पा०घा०स० पृ० ४००

६. पाठ्याठ १।६१, क्षीर० १।६१, घाठप्र० १।१५१, चाठ्याठ १।३८, जैव्याठ १।४६३, काश्वर्धाठ १।३८, कालठ्याठ १।५०६, है०याठ १।६०, कठकठद्रुठ्याठ ६४

७. पाइ०म० पु० ६०१

रिङ्ख्<sup>3</sup> (रिखि) गतौ (प०) हैंम, कविकल्पद्रुम । क्षीरतरंगिणी भें 'रिङ्ख' घातु के सम्बन्ध में कहा गया है— द्रमिडानाम् रिखिरपि,

रिङ्खति, रिङ्खणम् स्खलनम्।

कुमारपालप्रतिबोध<sup>3</sup> में 'रिक्खंती' शब्द का प्रयोग 'चलने' के अर्थ में हुआ

है-अच्छिन्न-पक्खी अंतरिक्खे रिक्खती लिक्खज्जई।

रिख् (रिख) गतौ (प०) काशकृत्स्न ।

टीकाकार चन्नवीरकृत' व्याख्या इस प्रकार है-

रेखित-रेखां करोति।

'मराठी भाषा' में 'रेंगणें रेंघणे क्रियाएँ 'रिख् गतौ' घातु से व्युत्पन्न हैं।
'रेंग (घ) णें क्रिया का अर्थ 'छाती के बल चलना' है।

शिङ्ख्<sup>°</sup> (शिखि) गतौ (प०) पाणिनीय ।

माघवीय धातुवृत्ति में कहा गया है — सम्मतायां तु शिखि ।

मराठी भाषा में 'शिंगणें' शब्द 'शिङ्ख गती' घातु से ब्युत्पन्न है;

'शिगणें' किया का अर्थ 'मदोन्मत्त' होना है।

इव ञ्च्° (श्विच) गतौ (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन,

हैम, कविकल्पद्रुम ।

'ऋक् संहिता' में <sup>१९</sup> 'इवञ्च्' घातुका प्रयोग हुआ है—

म०च्यु० कोष पृ० ३२८

१. है • घा० १।७३, क • क • दु • घा० ६१

<sup>3. 8188</sup> 

३. ६७

४. काश०घा० १।३८

५. वही

६. म०व्यु० कोष पृ० ६१६

७. पा०घा० १।६१

प्रचित्र प्रचित्र विद्या क्रिक्ट विद्य क्रिक्ट विद्या क्रिक्ट विद्या क्रिक्ट विद्या क्रिक्ट विद्या क्रा क्रिक क्रिक

१०. पा०घा० १।१०२, क्षीर० १।१०२, घा०प्र० १।१६४, चा०घा० १।३४४, जै०घा० १।४८६, काश्चाण १।४२४, कात्राण्याण १।३४४, शाक्षणण १।७१, है०घा० १।६५१, क०क०दुव्याण ११०

<sup>38. 20185182</sup> 

सा०भा०—उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी सु तिष्ठतु ।

उभरी हुई पृथ्वी ठीक व्यवस्थित रहे ।

'ऋक्-संहिता' में ही अन्य प्रयोग देखिए—

सा०भा०—इवञ्चयो गिरीनु…।

पर्वतों को हिला दिया ।

अञ्च् (अञ्चु) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप,

चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र,

शाकटायन, हैम, कविकत्पद्रम ।

अञ्च् घातु 'सिकुड़ना, घूमना' अर्थों में प्रयुक्त हुई मिली है—
'भट्टि काव्य' में देखिए—त्वमप्सरायमाणेह स्वतन्त्रा कथमञ्चिस ?
अप्सरा के सदृश तुम (उस वन में) अकेली क्यों घूम रही हो ?
'भामिनी-विलास' में 'कुशता को प्राप्त करना' अर्थ में अञ्च् घातु का
प्रयोग देखिए—

दैवात् कृशमञ्चिति ।

'भगवती सूत्र' में भगन अर्थ में 'अञ्चि' शब्द का प्रयोग हुआ है ।

'ठाणङ्गसुत' में 'गमन' अर्थ में 'यंच' शब्द का प्रयोग हुआ है ।

वञ्च् (वञ्चु) गतौ (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र,

जैनेन्द्र, काशकृतस्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम,

कविकल्पद्रुम ।

१. १०1१३51२

२. पा०वा॰ १।१।८, क्षीर० १।६०४, घा०प्र० १।१८४, चा०घा० १४६, जै०घा० १।४६३, काश०घा० १।४८, कात०घा० १।४८, शाक०घा० १।४२२, है०घा० २।१०४ क०क०द्रु०घा० १००

३. ४१२२

<sup>8. 8185</sup> 

४. पाइ०म० पृ० द

६. ४-१ पत्र-३००, पाइ०म० पृ० ८७०

७. पाठबाठ १।११६, क्षीर० १।१२६, घाठप्रठ १।१८६, चाठबाठ १।४६, जैठबाठ १।४६३, काश्चठबाठ १।४६, कातठबाठ १।४६, शाकठबाठ १।१२६, हैठबाठ १।१०६, कठकठबुठबाठ १०६

'वाजसनेयिसंहिता' में 'गमन' अर्थ में वञ्च् धातु प्रयुक्त हुई है—
'नमो वञ्चते परिवञ्चते सढायूनां पतये नमः'।
उ०भा०—गमन करने वाले और सब ओर गमन करने वाले चोरों के स्वामी
को नमस्कार हो।

वञ्चितर्गत्यर्थः—गन्त्रे । परिवञ्चते—सर्वतोगन्त्रे ।
'अथर्वसंहिता' में 'धिसटना' अर्थ में वञ्च् धातु का प्रयोग देखिए—
त्विमन्द्र कपोताय चिन्ननपक्षाय वञ्चते ।
हे इन्द्र, आप पर कटे अत एव खिचड़ते हुए कपोत के लिए ।
'भट्टि-काव्य' में 'गमन' अर्थ में वञ्च् धातु प्रयुक्त हुई है—
ववञ्चुश्चाह्वक्षितिम् ।
रणमूमि में यात्रा की ।
पाणिनि ने अष्टाध्यायीं में गित अर्थ में वञ्च् धातु का निर्देश किया है—
वञ्चेगंती ।

'जातक' में 'गति अर्थ में वञ्च् घातु प्रयुक्त हुई है ।

वैदिक साहित्य में गमन अर्थ में वञ्च् घातु प्रयुक्त हुई है किन्तु आज वञ्च् धातु केवल 'घोखा देना' अर्थ में ही प्रसिद्ध है। गति अर्थ में प्रचलित नहीं है।

चञ्च् (चञ्चु चिच) १ गतौ (पा०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, <mark>घातुप्रदीप,</mark> चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र,

शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम।

काशकृत्स्न धातुपाठ के टीकाकार चन्नवीर 'चञ्च्' की व्याख्या 'भूठ बोलना' अर्थ में करते हैं—

१. १६।२१

२. २०1१३४1१२

३. १४।७४

४. ७।३।६३

४. पाइ०म० पृ० ४३५

६. पा०घा० १।११६, क्षीर० १।१२०, घा०प्र० १।१८७, चा०घा० १।४६, जै०घा० १।४६३, काश्च०घा० १।४६, कात०घा० १।४६, शाक०घा० १।४२३, है०घा० १।१०७, क०क०द्रु०घा० १०३

७. काश०घा० ११४६

चञ्चति-अनृतभाषणं करोति।

अनृतमाषण अर्थ में प्रयोग अनुपलब्ध हैं। 'कन्नड़ भाषा' में भी इस अर्थ में 'चञ्च्' शब्द प्रचलित नहीं है। टीकाकार चन्नवीर ने 'मूठ बोलना' अर्थ में 'चञ्च्' घातु की व्याख्या किस प्रकार की है, समभ में नहीं आता।

साहित्य में 'चञ्च्' घातु के कृदन्त रूपों का ही अधिकतर प्रयोग हुआ है।

'उत्तररामचरित' में 'हिलने-डुलने' अर्थ में 'चञ्चत्' शब्द का प्रयोग देखिए—-

चञ्चत्पञ्चच्डश्चमूनाम् ।

हिलती हुई पाँच शिखाओं वाला ।

'वेणीसंहार' में<sup>२</sup> इसी अर्थ में 'चञ्चत्' शब्द का प्रयोग देखिए—

चञ्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघात · · ·

हिलते हुए मुजदण्डों से घुमाये हुए भीषण गदा के प्रहार से—
'गीतगोविन्द' में व्याकुल होकर इघर-उघर जाना' अर्थ में हुआ है—
विलपति हसति विषीदति रोदिति चञ्चित मुञ्चित तापम्।

विलाप करती है, हंसती है, दुःख करती है, रोती है, व्याकुल होकर इधर उधर जाती है और संताप को त्याग देती है।

'कथासरित्सागर' में देखिए—

बभूव चन्द्रोत्सवस्तत्र चञ्चद्धूचरचारणः।

इस प्रकार प्रयोगों से स्पष्ट है कि 'चञ्च्' धातु कम्पन, हिलना डुलना अर्थ में प्रसिद्ध है। 'चञ्च्' धातु का तिङ न्त रूप केवल 'गीतगोविन्द' में ही मिलता है, अन्यत्र कृदन्त रूप ही उपलब्ध हैं और वे भी हिलना डुलना अर्थ में।

म्रुच् म्लुच् (म्रुच म्लुच्) भ गतौ (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुंप्रदीप,

१. ४।२

<sup>7. 2172</sup> 

<sup>3. 815</sup> 

४. ४।२।१७५

<sup>्</sup>र. पाठ्या० १।११६, सीर० १।१२०, घाठप० १।६२-६३, चाठ्या० १।४६, जै०घा० १।४६३, कार्त्राचा० १।४६, शाक्त्राचा० १।४२६-२६, है०घा० १।१११-१२, क०क०द्रुव्या० १०६

चान्द्र, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकलपद्रुम ।

'म्रुच् म्लुच् गतौ' से तात्पर्य अस्त होना है, उदाहरणार्थ ऋक्-संहिता में विखए--

श्रद्धां सूर्यस्य निम्नुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः।
सूर्य के अस्त होने पर सायं समय में भी ।
सा०भा० — निम्नुचि अस्तमयवेलायां सायं समये।
'शतपथन्नाह्मण' में देखिए —
म्लोचिन्त ह्यन्या देवता न वायुः।
अन्य देवता अस्त हो जाते हैं, वायु अस्त नहीं होता।
'जैमिनीय न्नाह्मण' में देखिए —
एष वै, मृत्युर् यद् आदित्यो म्नोचन् एव नाम।
'मनुस्मृति' में देखिए —
तं चेदभ्युदियात्सूर्यः शयानं कामचारतः।
निम्लोचेद्धा।
निद्रा के वश से सूर्य यदि अभ्युदय से अस्त हो जाये।

निम्लोचेत्-अस्तिमियात्।

द्रम।

वज् (वज) गतौ (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृतस्न, कालन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्प-

व्रज घातु 'उड़ना, वेगपूर्वक चलना' अर्थ में प्रसिद्ध है। 'ऋक् संहिता' में ६ देखिए—

श्येनस्येव व्रजतो अन्तरिक्षे । अन्तरिक्ष में उड़ते हुए वाज पिक्षयों के समान ।

१. १०।१५१।५

२. १४।४।३।३३

<sup>3. 2120</sup> 

४. २।२२०

४. पा०घा० १।१३५, क्षीर० १।२३६, घा०प्र० १।२४४, चा०घा० १।६४, जै०घा० १।४६३, काश०घा० १।६४, कात०घा० १।६३, शाक०घा० १।४३२, है०घा० १।१३५, क०क०द्रु०घा० १२२

६. १।१६४।२

'ऋक् संहिता' में<sup>9</sup> ही 'वायु के वेगपूर्वक चलने' अर्थ में व्रज् घातु का प्रयोग देखिए···आ वातस्य व्रजतो रन्त इत्या ।

जाती हुई वायु की गति दोनों ओर से प्रसन्न करती है।

सा०भा०---व्रजतः गच्छतः।

वायु का गमन 'वेगपूर्वक चलना' है।

'शतपथ ब्राह्मण' में पक्षी के उड़ने अर्थ में व्रज् घातु प्रयुक्त हुई है—

श्येनस्येव व्रजतो अड्कसं परिदधिकाव्ण: ।

जैसे आज पक्षी जब उत्सुकता से उड़ता है, तो उसके पंख हिलते हैं। 'शतपथ ब्राह्मण' में ही उपक अन्य प्रयोग देखिए—

वातस्य त्वा व्राज्या इति;

वायु तुभे हिलाये।

इस प्रकार 'ब्रज्' धातु वायु की गति, पक्षियों के उड़ने' अर्थं में प्रयुक्त होती है।

वृज् (वृज) गतौ (प०) — पाणिनीय, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

वंगला भाषा में 'वृज' शब्द 'गित' का वाचक है। ध्वज्<sup>६</sup> (ध्वज) गतौ (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कवि-कल्पद्रुम।

पताकावाचक 'ध्वजः' शब्द ध्वज् गतौ धातु से ब्युत्पन्न है। ध्वजित उच्छितो भवतीति ध्वजः।

१. ७।३६।३

२. ४।१।४।२०

३. ३।८।३।२१

४. पा०घा० १।१३५, घा०प्र० १।२१६, जै०घा० १।४६३, काश्च०घा० १।६४, कात०घा० १।६३, शाक०घा० १।५३०, है०घा० १।१३०, क०क० द्रु०घा० १२१

४. बं०श०कोष १।११६५

६. पा०घा० १।१३४, क्षीर० १।१३६, घा०प्र० १।२।८, जै०घा० १।४६३, काश्चा० १।६४, कात०घा० १।६३, शाक०घा० १।५३१, है०घा० १।१३२, क०क०द्रुष्घा० १२२

७. श०क०द्रु० कोष २। ५१०

हमारे विचार में 'घ्वज् गती' से तात्पर्य' उन्नति करना, ऊँचा उठना है। 'पताका ऊँचा होना' भी इसी अर्थ को व्यक्त करता है।

वंगला भाषा में 'ध्वज' शब्द 'गति' का वाचक है।

खञ्ज्<sup>२</sup> (खिज) गतिवैकल्ये (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र,

शाकटायन, हैम।

पाङ्गुल्ये

कविकल्पद्रम ।

'खञ्ज् गतिवैक स्ये' धात्वर्थ से तात्पर्यं लंगड़ाकर चलना है। उदाहरणार्थं 'म नुस्मृति' में देखिए—

खञ्जो वा यदि वा कालः।

खञ्जो गतिविकलः।

गर्भ उपनिषद्<sup>४</sup> में भी 'खञ्जाः' शब्द का प्रयोग देखिए— व्याकुलितमनसोऽन्धाः खञ्जाः कुब्जा वामना भवन्ति ।

महाभाष्य भें 'खञ्जित' 'निखञ्जित' तिङन्त रूपों का प्रयोग हुआ है।

कपूरमञ्जरी में 'खञ्जित' शब्द का प्रयोग देखिये—

खञ्जिततुरङ्गरथी ।

लंगड़ाते हुए घोड़ों से युक्त रथ

नैषधीयचरित" में देखिए-

खञ्जन्प्रभञ्जन अनः पथिकः पिपासुः ।

खञ्जन् · · ःतरुलग्नादिगहनत्वात् मन्दीभवन् वायुः कण्टकवेद्यात् सोढन् विकलं गच्छन्नित्यर्थः ।

बुन्देलखण्डीय भाषा में 'खेतों में हल का उचित स्थान से हट कर चलने' अर्थ में 'खाजा' शब्द का प्रयोग किया जाता है।

१. बं०श० कोष १।११६८

२. पा०धा० १।४२, क्षीर० १।१४६, घा०प्र० १।२३०, चा०घा० १।७२, जै०घा० १।४६४, काश०घा० १।६४, कात०घा० १।६६, शाक०घा० १।४६१, है०घा० १।१४७, क०क०द्रु० ११८

३. ३।२४२

٧. ३

प्र. शारार

E. 2122

७. ११।१०६

**इ.** पा०धा०स० पृ० १३६

व्रज्<sup>9</sup> (व्रज) गतौ (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, काश-कृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

व्रज् घातु 'सामान्य गमन' अर्थं में प्रयुक्त हुई मिलती है। 'ऋक् संहिता' में देखिए— वव्राजा सोमनदतीरदब्धाः। अभक्षयन्तीः अहिसिताः मातृभूता अपोऽग्निः सर्वतः व्रजति । 'अथर्व संहिता" में देखिए-मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ब्रह्मतेज प्रदान कर परतत्व ब्रह्मलोक को चली जाये। 'शतपथ ब्राह्मण' में <sup>४</sup> देखिए— अन्यतः प्लक्षेति बिसवती तस्य हाप्यन्तेन ववाज । वहाँ एक भील है। वह इसके किनारे पर टहलता रहा। 'गीता' में देखिए— मामेकं-शरणं वज । 'महामारत' में ' आश्रमवासिक पर्व' में दैखिए— व्रजावः शरणं च वः। बृद्धचरित में देखिए— नृपोऽपि ववाज पुरं गिरिव्नजम्। राजा भी गिरिव्रज नगर को गया। 'प्राकृत व्याकरण'' में 'वच्चइ' शब्द 'गमन' अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

१. पा॰घा॰ १।१४७, क्षीर॰ १।१४८, चा॰घा॰ १।८१, काश॰घा॰ १।६४, कात॰घा॰ ११६३, शाक॰घा॰ १।४३४, है॰घा॰ १।१३८, क॰क॰द्रु॰ घा॰ १२६

२. ३।१।६

३. १६१७११११

४. ११।४।१।४

४. १८।६६

E. 3818

७. १११७३

ब. ४।२२४

अट्<sup>3</sup> (अट) गतौ (प०) - पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्प-द्रुम।

'अट्' घातु 'भ्रमण' अर्थ में प्रसिद्ध है, उदाहरणार्थ— 'सामरहस्य उपनिषद्' में देखिए— भगवन्, सर्वभूतानां हिताय भुवनेऽटिस । भगवन्, सब प्राणियों के हित के लिए लोक में भ्रमण कर रहे हैं। 'नारदपरित्राजक उपनिषद्' में देखिए— भिक्षार्थमटनम्— भिक्षा के लिए घूमना ।

'महाभारत के अनुशासन पर्व' में ४ 'विचरण' अर्थ में 'अट्' घातु प्रयुक्त हुई है—

मुक्तो ह्यटित निर्मुक्तो न चैकपुलिनेशयः।

'विष्णु पुराण' में 'विचरण' अर्थ में अट् घातु का प्रयोग देखिए

सूदर्यस्तापसानुग्रो वनान्यटित यस्सदा।
वह तपस्वियों को मारता हुआ सदा वनों में विचरण करता था।
'बुद्धचरित' में ६ इसी अर्थ में 'अट्' घातु का प्रयोग देखिए—
कथं सोऽद्य भिक्षामटित भिक्षुवत्।
वह (बुद्ध) आज भिक्षु की तरह किस प्रकार भिक्षा माँगते पर्यटन
करते हैं ?

भट्टिकाव्य में<sup>°</sup> देखिए— ज्योतिष्कुर्वन्निवैकोऽसावाटीत् संख्ये परार्घ्यवत् ।

१ पा०घा० १।१६६, क्षीर० १।१६८, पा०प्र० १।२६३, चा०घा० १।१०४, जै०घा० १।४६४, काश०घा० १।११३, कात०घा० १।१०२, शाक०घा० १।६१२, है०घा० १।१६४, क०क०द्रु०घा० १३३

 <sup>₹ ₹ 0188</sup> 

३. ३१६४

<sup>8. 888150</sup> 

४. प्रा१४।६

E. 88180

७ हाइ४

अग्नि को प्रदीष्त करते हुए के सदृश, अकेले होते हुए भी (हनुमान्) परार्ध्यसंख्यक के तुल्य हो संग्राम में घूमने लगे।

इस प्रकार अट् धातु साहित्य में घूमना, विचरण, भिक्षा के लिए दर-दर भटकना, यात्रा करना अर्थों में प्रयुक्त हुई मिली है।

'प्रश्न व्याकरण सूत्र'' में 'अंडति' का प्रयोग भ्रमण अर्थ में हुआ है · · · अंडति संसारे ।

बंगला भाषा में 'अट्' धातु से व्युत्पन्न 'अट' शब्द 'भ्रमण करना' अर्थ में प्रयुक्त होता है, और 'अटण' शब्द 'भ्रमण करने वाले व्यक्ति' का वाचक है।

कन्नड़ भाषा में भी 'अट' और 'अटन' शब्द भ्रमण अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। 'अटिसु' कियापद का व्यवहार 'खेल, क्रीडा' और 'भ्रमण करना' इन अर्थों में किया जाता है; स्यात् इसीलिए कन्नड़ टीकाकार चन्नवीर ने भी काशकुत्स्न धातुपाठ की कन्नड़ टीका में 'अट्' धातु की व्याख्या 'भ्रमण' अर्थ के साथ साथ 'कीडा' अर्थ में भी की है।

पट<sup>४</sup> गतौ (प॰)...पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काश-कृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

टीकाकार चन्नवीर 'पट्गतौ' की व्याख्या 'आच्छादन' अर्थ में करते हैं—पटति-आच्छादयति ।

ते जोबिन्दु उपनिषद्<sup>६</sup> में 'पटु' शब्द का 'गति' अर्थ में प्रयोग हुआ है । बगला भाषा<sup>®</sup> में 'पट' शब्द 'गति' का वाचक है ।

शट् (शट) गतीप (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

<sup>2. 212</sup> 

२. अ०श०कोष १।३७

<sup>🦫</sup> क०हि०कोष पृ० १८

४. पाठ्या० १।१६६, क्षीर० १।१६८, घाठप्र० १।२६४, चाठ्या० १।१०४, जैव्या० १।४६४, काशव्या० १।११३, कातव्या० १।१०२, शाकव्या० १।६१३, हैव्या० १।१६५, कव्कव्यव्या० १३६

४. काशा०धा० १।११३

६. ४।२४ पा०घा०स० पृ० २४२

७. बं०श० कोष २।१२५५

पाठ्या० १।१६६, क्षीर० १।२०१, घा०प्र० १।२६८, जै०घा० १।४६४, कात्रुघा० १।६६, शाक्षु घा० १।४६२, है०घा० १।१७४, क०क०द्रु धा० १४५

प्राकृत ग्रन्थ 'विपाकनुत'' में 'ग<mark>ति' अर्थ में 'सडइ' शब्द का प्रयोग हुआ</mark> ₹ -

'मराठी भाषा' में र 'सटकणें किया 'शट् गतौ' घातु से व्युत्पन्त है। गति से तात्पर्य यहाँ to start and to disappear है।

किट्3 (किट) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

पुरीषवाचक 'किट्टम' शब्द किट् धातु के 'गति' अर्थ में प्रचलित होने की अोर संकेत करता है-

केटति निर्गच्छतीति किट्टम् गत्यर्थे वतः। कट्<sup>र</sup> (कटी) गतौ (प०)—पाणिनीय, <mark>क्षीरतरंगिणी, चान्द्र, जैनेन्द्र,</mark> शाक-टायन ।

घातुप्रदीप, कातन्त्र, हैम, कविकल्पद्रुम । कट वुन्देलखण्डीय भाषा में 'कड़ना' <mark>शब्द 'गमन' 'निर्गमन' अर्थ में प्रयुक्त</mark> होता है।

संस्कृत भाषा में " 'कट' शब्द हाथी के गण्डस्थल का वाचक है। 'कट्' घातु का 'बरसाना' अर्थ व्यक्त हो रहा है—

कटित वर्षति मदम् इति कटः। काशकृत्स्न ने<sup>ट</sup> केवल 'वर्षा' अर्थ में पाठ <mark>कर अर्थ विस्तार-कर दिया है।</mark> 'कट् गती' से तात्पर्य 'गण्डस्थल से बरसाना' है।

<sup>&</sup>lt;mark>१. १,१ पत्र</mark> १६, पाई०म० पृ० १०७४

२. म०व्यु० कोष पृ० ७०३

रे. पाठ्या १।२१४, क्षीर० १।२१८, घाठप्र० १।३१८, चाठ्या १।१०४, जै०घा० १।४६४, कारा०घा० १।११३, कात्रात्वा० १।१०२, शाक०घा०

१।६१५, है०घा० १।१६७, क०क०द्रु०घा० १५० ४. व्या०च० ३१६७

४. पाठ्या० १।२१५, क्षीर० १।२१८, घाठप्र० १।३१८, चाठ्या० १।१०४, जैं०घा० १।४६४, कात्रात् १।१०२, ज्ञाक्राक्षा १।६१३, है०घा०

१। १६८, क०क०द्रु०धा० १३३ ६. पाठ्या०स० पृ० ६१

७. अ० कोष राजा३६ ह. शहर

'वंगला भाषा' में 'कट' शब्द 'गति' का वाचक है।

हुड्<sup>२</sup> (हुड) गतौ (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाक-टायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

बंगला भाषा में अध्वास के वाचक है।

हूड्<sup>र</sup> (हूडृ) गतौ (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

'मराठी भाषा'<sup>१</sup> में 'बहुडणें' किया अब + 'हूड्' गतौ धातु से ब्युत्पन्न है। 'बहुडणें' किया का अर्थ 'गोल-गोल घूमना' है।

'ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ' में प्रयोग देखिए—

आइके द्वारकापुर सुहाडा । मज सुकतिया जी भाडा ।

हे मेटी नव्वे बहुडा। मेधाचा केला।

होड्° (होड्) गतौ (प०)—पाणिनीय, घातुप्रदीप, काशकृत्स्न, कातन्त्र (आ०) कविकल्पद्रुम ।

टीकाकार चन्नवीरकृत<sup>द</sup> होड् घातु की व्याख्या बड़ी विचित्र है— होडति जानाति, होडः—व्याघ्र :। संस्कृत साहित्य में होड् घातु के प्रयोग अनुपलब्ध हैं।

हिन्दी भाषा में 'होड़' शब्द प्रतिस्पर्धा का वाचक है। यह प्रतिस्पर्धा किसी भी चीज में सम्भव है, जैसे दौड़ लगाने की स्पर्धा गति से सम्बद्ध है।

१. बं०श० कोष १।५१५

२. पा०घा० १।२४१, क्षीर० १।२४६, जै०घा० १।४६४, कात०घा० १।१५१, शाक०घा० १।६२०, है०घा० १।२४७, क०क०द्रु०घा० १६८

३. बं०श० कोष २।२३७२

४. पा॰वा॰ १।२४१, क्षीर॰ १।<mark>२</mark>१४, कात॰वा॰ १।**१५**१, शाक॰वा॰ १।६२१, है॰वा॰ १।२४६, क०क॰दु॰वा॰ १६८

४. म०च्यु० कोष पृ० ४४०

६. ११।६७०

७. पा०घा०१।२४१, घा०प्र० १।३४४, काश०घा० १।२१४, कात०घा० १।१४१

काश०धा० १।२१४

६. सं०हि० श० १०७७

'मराठी भाषा' में भी 'होड' शब्द स्पर्धा का वाचक है।

'वंगला भाषा'' में 'होड' शब्द गित का वाचक है और होड नाव को भी कहते हैं। 'नाव में वैठकर जाना' अर्थ ही वंगला भाषा में 'होड्' शब्द से दयक्त किया जाना होगा।

रफ्<sup>3</sup> (रफ) गतौ (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र।

लर्ब (लर्ब) पाणिनीय, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

'मराठी भाषा' में 'पार्श्व गित' अर्थ में 'वरलणें' 'वरलणें' किया का प्रयोग होता है। 'बरलणें, बरलणें' कियाएँ 'रफ्, लर्ब् गती' धातु से ब्युत्पन्न हैं।

बर्" (बर्ब) गतौ (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

टीकाकार चन्नवीरकृत<sup>६</sup> व्याख्या इस प्रकार है— बर्बेति-चलति, बर्बन्-वायुः ।

'मराठी भाषा' में ''बरबरणें' किया 'बर्ब गतौ' घातु से ब्युत्पन्न है। बरबरणें मराठी किया इलेष्मादिमलसहित भागना अर्थ की द्योतक है।

१. म० श० कोष ७।३२२४

२. वं०श०कोष २।२३८८

३. पा०घा० १।२८२, क्षीर० १।२८६, घा०प्र० १।४१४, चा०घा० चा०घा० १।१४३, जै०घा० १।४६५, काश०घा० १।२०३, कात०घा० १।१४१, शाक०घा० १।६७६, है०घा० १।३५२, क०क०द्रु०घा० २३८ यहाँ गति से तात्पर्य विभिन्न रंगों से युक्त होना है।

४. म०व्यु० कोष पृ० ५३८

१. पा॰घा॰ १/२८२, क्षीर॰ १/२८६, घा॰प्र॰ १/४१८, काश॰घा॰ १।२०३, कात॰घा॰ १/१४१, शाक॰घा॰ १/६८२, है॰घा॰ १/३६२, क॰क॰द्रु॰घा॰ २४१

६. काश०धा० १।२०३

<sup>49.</sup> म ० व्यु ० कोष, पृ० ५३८

कर्वं (कर्ब) गतौ (प॰)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम।

'कर्बुरः' शब्द 'कर्ब गती' धातु से व्युत्पन्न है । 'कर्बुरः' शब्द 'नाना वर्ण चित्र-विचित्र' का वाचक है---'कर्बति नानावर्णतां गच्छतीति कर्बुरः' ।३

यहाँ गति से तात्पर्य विभिन्न रंगों से युक्त होना है।

खर्वं (खर्वं) गतौ (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कवि-

## कल्पद्रम ।

'खर्ब', 'खर्ब' शब्द वामन, बौना के वाचक हैं। ४ 'खर्ब् गतौ' घात्वर्थ से हमारे विचार में 'वामन गति' ही अभिप्रेत होगी।

'बंगला भाषा' में 'खर्ब' शब्द 'गति और वामन' का वाचक है । जङ्घ् (जिघि) <sup>६</sup> गतौ (प०) काशक्रत्स्त ।

टोकाकार चन्नवीरकृत व्याख्या इस प्रकार है— जङ्घति—उत्थापयति; जङ्घा-जघनम्'।

'जङ्घ्' घातु के प्रयोग अनुपलब्ध हैं; किन्तु हिरनवाचक जङ्घालः शब्द जङ्घ् धातु से जलच् प्रत्यय से बना है—

प्रशस्ता जङ्घास्त्यस्येति (जङ्घा — लच् सिद्धादिभ्यश्च लच्) जङ्घालः से तात्पर्य अतिवेगवान् है — जङ्घालोऽतिजवस्तुरुयः । १

पाठ्याठ १।२८२, क्षीर० १।२८६, घाठप्र● १।४२१, जैठ्याठ १।४६४, कात्रुवाठ १।१४१, शाक्रुवाठ १।२८३, हैठ्याठ १।३५५ कठकठद्रुठ घाठ २४०

२. हला० कोष पृ० ३०६

३. पा०घा० १।२८२, क्षीर० १।२८६, घा०प्र० १/४२२, चा०घा० १/१४३, जै०घा० १।४६५, कात०घा० १/१४१, शाक०घा० १/६८४, है०घा० १।३५६, क०क०द्रु०घा० २४०

४. अ० कोष २।६।४६

४. बं०श०कोष १।७२३

६. काश०धा० १/२७३

७. वही,

च०क०द्रु०कोष २/५०३

ह. अ०कोश २।८।७३

जङ्घालाः प्रायशः सर्वे पित्तरलेष्महराः स्मृताः, किञ्चिदातकरारचापि लघवो गलवर्धनाः।"

हिरन अत्यन्त तेजी से दौड़ते हैं, अतः उन्हें जङ्घाल: कहा जाता है। 'कन्नड़ भाषा' में भी 'जङ्घा' शब्द 'तीव गति' को ही सूचित करता

है---

जङ्घा अनिल—जल्दी जल्दी चलने वाली हवा। अम् (अम) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाक-टायन, हैम, कविकल्पद्रम।

बंगला भाषा में ४ 'अम' शब्द 'गति' अर्थ का वाचक है । संस्कृत साहित्य में इस घातु के प्रयोग अनुपलब्ध हैं ।

द्रम्' (द्रम) गतौ (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

'कठोपनिषद्' में 'अत्यन्त कुटिल गति, बुरी गति' अर्थ में द्रम् घातु का प्रयोग हुआ है—

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्वनैव नीयमाना यथान्याः । अविवेकी मूढ़ अत्यधिक कुटिल अनेक रूप वाली गित को जाते हुए बुढ़ापा मरण रोगादि दुःखों से घिर जाते हैं । दन्द्रम्यमाणाः—अत्यर्थकुटिलामनेकरूमं गित गच्छन्तः । 'निघण्टु' में भी द्रम्' धातु को गत्यर्थक कहा गया है ।

निवण्टु में मा द्रम् वातु का गरवजा गर

१. घा०प्र० पूर्वखण्ड ११।१४ २. क०हि०कोष पृ० २६८

३. पाठघाठ १।३०७, क्षीर० १।३१२, घाठप्र० १।४६४, पाठघाठ १।१४४ जै०घाठ १।४६५, काज्ञाठघाठ १।२२४, कात्रठघाठ १।१६०, शाक्रठघाठ १।७१३, हैठघाठ १।३६२, कठकठद्रुठघाठ २४१

४. बं०ग० कोष १।६५

४. पा०घा० १।३०८, क्षीर० १।३१३, घा०प्र० १।४६४, चा०घा० १।१४४, काश०घा० १।२२४, कातन्त्र १।१६०, शाक०घा० १।७१८, है०घा० १।३६३, क०क०द्रु० घा० २५३

६. २१४

७. २।१४

वानर इद्यर-उद्यर घूमने लगे।

हम्म्<sup>३</sup> (हम्म)गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम,

कविकल्पद्रुम ।

हर्म्

शाकटायन ।

हम्म् चान्द्र।

हम्म् घातु सौराष्ट्र देश में 'गति' अर्थं में प्रयुक्त होती है ।<sup>३</sup> कम्<sup>४</sup> (क्रम्) पादविक्षेपे (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

पादविहरणे

चान्द्र ।

गतौ

कविकल्पद्रम ।

'ऋक् संहिता' में विहरण करने के अर्थ में कम् धातुका प्रयोग देखिए— अश्वासो न चङ्कमत ।

हमारे <mark>आशीर्वाद से अ</mark>श्वों के समान तुम सब विहार करो । चङ्कमत —विहरत ।

'अथवं संहिता' में देखिए---

इन्द्रो रूपेणाग्निर्वहेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट् विश्वानरे अक्रमत । अक्रक्रमत—तादात्म्येन प्रविष्टः ।

१. १४।७०

२. पाठबाठ १।३०८, क्षीरठ १।३१३, घाठप्रठ १।४६६, चाठघाठ १।१४४, काश्चठघाठ १।२२४, कातठबाठ १।१६०, शाकठघाठ १।७१६, है०घाठ १।३६४, कठकठद्रुठघाठ २४६

३. महाभाष्य (पस्पशाह्निक)

४. पा॰घा॰ १।३१०, क्षीर॰ १।३१६, घा॰प्र॰ १।४७२, चा॰घा॰ १।१४७, जै॰घा॰ १।४६४, काञ्च । १।२२१, कात॰घा॰ १।१४७, शाक॰घा॰ १।७२६, है॰घा॰ १।३८४, क॰क॰द्रु॰घा॰ २४१

थ. नार्याष

६. ४।११।७

७. शाराहाड

'शतपथ ब्राह्मण' में देखिए—

स यत्रैव तिष्ठन् प्रयाजेभ्य आभावयेद् । तत एव नापक्रमेत्सङ्ग्रामो वा एष सन्निधीयते यः प्रयाजैर्यंजते यतरो वै संयत्तयोः पराजयतेऽप-वै सङ्क्रामत्य-भितरामु वै जयन्क्रामित तस्मादिभतरामभितरामेव क्रामेदिभितरामभितरामाहुती-र्जुहुयात् ।

वह जहाँ खड़ा होकर प्रयाजों के लिए बुलाये, वहाँ से हटे नहीं। संग्राम हो जाता है जब कोई प्रयाजों से यज्ञ करता है और लड़ने वालों में जो परास्त हो जाता है वह पीछे हट जाता है और जो विजयी होता हैं, वह निकट चलता जाता है, इसलिए शायद अध्वर्यु भी निकट निकट जाकर आहुति देने को उद्यत है।

महाभारत में देखिए-

नादारां क्रमते शस्त्रं दारी शस्त्रं निपात्यते ।

भागवत पुराण<sup>3</sup> में देखिए—

कमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभो।

एक पैर से पृथ्वी और दूसरे पैर से स्वर्ग नापते हुए।
रघुवंश में 'अतिक्रमण करना' अर्थ में 'क्रान्त्वा' शब्द का प्रयोग देखिए—
स्थितः सर्वोन्नतेनोवीं क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना।

दिलीप अपने ऊंचे शरीर से पृथ्वी को आकान्त कर सुमेरपर्वत के समान स्थित है।

किरातार्जुनीय<sup>1५</sup> में भी 'अतिक्रमण' अर्थ में 'क्रामद्भिः' शब्द का प्रयो<mark>ग</mark> .हुआ है—

कःमद्र्मवनपदवीमनेकसंख्यैस्तेजोभिः।

असंख्य किरणों से आकाश को अ<mark>तिऋमण करती हुई।</mark>

'उत्तररामचरित' में भी क्रम घातु का लांघना, अतिक्रमण अर्थ में ही प्रयोग हुआ है—

१. ६५१५

<sup>2. 5188138</sup> 

३. ना१हा३४

<sup>8. 8188</sup> 

प्र. ४।३४

६. २।१३

योजनानि शतानि कान्स्वा प्राप्तः ।
स्कडों योजन लांघकर यहाँ आये हैं ।
'भट्टिकाव्य' में उछलने के अर्थ में 'क्रान्त्वा' शब्द का प्रयोग देखिए—
स्थायं स्थाय क्वचित्क्वचिद्यान्तं क्रान्त्वा क्रान्त्वा स्थितं क्वचित् ।
कहीं-कहीं पर रुककर उछलकर जाता हुआ तथा कहीं पर उछल-उछल
कर रुकता हुआ ।

'शिशुपालवध' में देखिए —

कामत्युच्चैर्भूभृतो यस्य तेजः।

जिसका तेज बड़े-बड़े राजाओं को आक्रान्त करता है।

'विशेष आवश्यक भाष्य' में उक्तम' शब्द का प्रयोग 'चलना' अर्थ में हुआ है—मणसो वि विनयनियमो न कमइ।

अय्<sup>४</sup>(अय) गतौ (आ॰)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

चन्नवीर टीकाकार की व्याख्या इस प्रकार है— अयते—चलात । अयनम्—मार्गः । उत्तरायणम् दक्षिणायनम्—सूर्यरथस्य उत्तरदक्षिणयोर्गेतिः ।

'ऋक् संहिता' में 'गमन' अर्थ में ही 'अयमान' शब्द का प्रयोग देखिए— मनोजवा अयमान आयसीमतरत्पुरम्।

गरुड मनोवेग से जाते हुए हिरण्यमयी नगरी में उतरे।

## अयमानः गच्छन् ।

'वाजसनेयि संहिता' में 'गिति' अर्थ में ही 'अयन' शब्द का प्रयोग देखिए—

१. ३१५१

<sup>7.</sup> १६153

३. २४६

४. पाठ्या० १।३१२, क्षीर० १।३१८, घाठप्र०, १।४७३, चाठ्या० १।४२४, जै०्या० १।४६०, काश्रुव्या० १।४८४, काल्या० १।४०६, शाक्रुव्या० १।१६८, हैं व्या० १।७६०

५. काश्वाव्याव शास्त्र

E. 5120015

<sup>33139 .0</sup> 

शुचीदयन्दीधितिमुत्पशासः क्षामामिन्दन्तो अरुणीरपव्रन् ।

'गायत्रीरहस्य उपनिषद्' में 'सूर्य की गति' के लिए 'अयन' शब्द का प्रयोग हुआ है—

## ज्योतिषामयनिमिति पञ्चमः।

सूर्य की गित-भेद से अयन दो प्रकार का होता है, उसमें जब सूर्य की गित कुछ उत्तर की तरफ होती है, उसे 'उत्तरायण' और जब सूर्य की गित दिक्षण की तरफ होती है, उसे 'दिक्षणायन' कहते हैं। उत्तरायण में मकर से मिथुन राशि तक और दिक्षणायन में कर्क से धनु राशि तक सूर्य की संक्रान्ति रहती है।

'मराठी भाषा' में भी 'अयन' शब्द 'सूर्य की गति' एवं 'अयनचलन' शब्द 'ध्रुव तारे के आस-पास घूमने वाले तारों की गति' के लिए प्रयुक्त होता है।

'बंगला भाषा' में 'सूर्य एवं चन्द्रमा की गति' के लिए 'अयन' शब्द का व्यवहार किया जाता है।

'कन्नड़ भाषा'<sup>8</sup> में भी 'अयन' शब्द 'सूर्य की गति' एवं अय शब्द 'गमन करने वाले' के लिए किया जाता है।

इस प्रकार सामान्य गमन एवं सूर्य की गति इन दोनों अर्थों में 'अय् धातु का प्रयोग किया जाता है।

हिण्ड्<sup>४</sup> (हिडि) गतौ (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम।

'हिन्ड्' धातु के घूमना' अर्थ में प्रयोग मिलते हैं— दशकुमारचरित' में देखिए—

<sup>31308.9</sup> 

२. कुलकर्णी-म० व्यु० कोष

३. बं०श०कोष १।१७५

४. क०हि०कोष पृ० ३६

प्र. पा०घा० १।१७१, क्षीर० १।१७१, घा०प्र० १।२७४, चा०घा० १।३७६ जै०घा० १।४६०, काश्च०घा० १।४३५, कात०घा० १।३५६, शाक०घा० १।६६, है॰घा० १।७०४, क०क०द्रु०घा० १६६

६. ६१४१०

पर्यहिण्डन्त शुष्काः काकमण्डल्यः । बुमुक्षित कौओं का समूह इधर-उधर घूमने लगा ।

'कर्पूरमंजरी' में देखिए—

मुक्तशङ्क ; हरिणाङ्क ! किं त्वं सुन्दरीपरिसरेण हिण्डसे ? 'यशस्तिलकचम्प्र' में देखिए—

'अयि कुरङ्ग, किमकाण्डमितस्ततो हिण्डसे'?

'दिव्यावदान' प्राकृत ग्रन्थ में<sup>3</sup> देखिए—

धर्मं ह्यभिज्ञाय जिनप्रशस्त-

माहिण्डसे कोकिलगर्दभौ यथा।

बुन्देलखण्डीय भाषा में भ्रमण अर्थ में ही 'हंडना' शब्द का प्रचलन है।

पण्ड्<sup>४</sup> (पडि) गतौ (आ०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, शाकटायन, हैम, कवि-कल्पद्रुम ।

पण्डित शब्द 'पण्ड् गती' घातु से व्युत्पन्न है— पण्डित:— पण्ड्यते तत्वज्ञानं प्राप्यतेऽस्मात् गत्यर्थेति क्तः ।

इस प्रकार 'पण्ड् गतौ' से तात्पर्य 'ज्ञान प्राप्त करना' है।
वयँ (वय) गतौ (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र,
जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम,
कविकल्पद्रुम।

१. ३।३४

२. २।२०१

३. १२।११, पृ० १०२

४. पा॰घा०स० पृ० ५५४

४. पा०घा० १।१८४, क्षीर० १।१८४, घा०प्र० १।२७४, चा०घा० १।३८८, जै०घा० १।४६०, काज्ञा०घा० १।४५०,कात०घा० १।३७१, ज्ञाक०घा० १।११४, है०घा० १।६८२, क०क०द्रु०घा० १६१

६. हला०कोष पृ० ४०७

७. पा०घा० १।३१४, क्षीर० १।३१८, घा०प्र० १।४७४, चा०घा० १।४२४, जै०घा० १।४६०, काश०घा० १।४८५, कात०घा० १।४०६, शाक०घा० १।१७३, है०घा० १।७६१, क०क०द्रु०घा० २६०

ऋक्-संहिता में सायण ने 'वय' शब्द का अर्थ 'गमनशील पक्षी' किया है—

वयः गमनवन्तः पक्षिमृगादयः ।

'क्य' चिड़िया को कहते हैं, अतः हमारे विचार में 'चिड़िया का उड़ना' हो 'वय् गतौ' मे अभिप्रेत होगा।

'सुरसुन्दरीचरित्र' प्राकृत ग्रन्थ में 'वयइ' शब्द 'गति' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

पय् (पय) गतौ (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, जैनेन्द्र, काश-कृतस्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्प-

द्रुम ।

'महाभारत' विराट् पर्व में पय् घातु का प्रयोग हुआ है— सोपयात् सहसा पश्चात् साहसाघ्नाभ्युपेयिवान् । 'नलकीण्ठ' व्याख्या में 'पय्' धातु की 'गति' अर्थ में व्याख्या की गई है— अपयात् – पय् गतौ गत्यभावादित्यर्थः ।

पय घातु के गित अर्थ में अन्य प्रयोग उपलब्ध नहीं है। 'पय' शब्द जल एवं दूध का वाचक है। कितरल पदार्थों का स्वभाव 'बहना' होता है। 'पय् गती' से तात्पर्य 'स्रवण' भी हो सकता है।

मय् (मय) गतौ (आ०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, शाकटायन, हैम, कवि-कल्पद्रुम ।

१. १।१४१।5

२. बं ०कोष ३ ३।२३१

३. १।२४८

४. पा०घा० १।३१४, क्षीर० १।३१८, जै०घा० १।४६०, काश०घा० १।४८४, कात०घा० १।४०६, शाक०घा० १।१७३, है०घा० १।७६२, क०क०द्रु०घा० २.६

प्र. ४।५५।१७

६. अ० कोष १।१०।३, २।६।५१

७. पा०धा० १।३१४, क्षीर० १।३१८, घा०प्र० १।४७६, चा०घा० १।४२४, जै०घा० १।४६०, काश्च०घा० १।४८४, शाक०घा० १।१७१, है०घा० १।७६३, क०क०द्रु०घा० २६०

'मय' शब्द संस्कृत में 3 ऊँट को कहते हैं अतः 'मय् गती' से 'ऊँट की गिति' ही अभिप्रेत होगी।

चय्<sup>र</sup> (चयं) गतौ (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, हैम, कविकल्पद्रुम ।

प्राकृत भाषा<sup>3</sup> में 'चवइ' शब्द का 'प्राणगमन' अर्थ में प्रयोग होता है। प्राण-गमन का अर्थ एक जन्म से दूसरे जन्म में आना है।

तय (तय) गतौ (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कवि-कल्पद्रम ।

'भट्टिकाव्य' में 'प्रस्थान करना' अर्थ में तय् धातु प्रयुक्त हुई — अध्युवास रथं तेये पुराश्चुक्षाव चाग्रुभम् । रथ में आरोहण किया और लंका से प्रस्थान किया ।

'भट्टिकाव्य' में ही एक अन्य स्थल पर 'पृथ्वी पर उतरना' अर्थ में तय् धातु प्रयुक्त हुई है।

धरित्रीं मुसलीं तेये प्रहस्तिश्चिखेदे न च।

प्रहस्त भी मुसल लेकर जमीन पर उतरा, खिन्न भी नहीं हुआ।
रय् (रय) गतौ (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र,
काशकृतस्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम।

'रय्' घातु का अर्थ 'सामान्य गति' न होकर 'तेज़ी से बहना' है —

१. अ०कोष ३।६।७५

२. पा०घा० १।३१४, क्षीर० १।३१८, घा०प्र० १।४७७, चा०घा० १।४२४, काशा०घा० १।४८४, कात०घा० १।४०६, है०घा० १।७६४, क०क०द्रु० घा० २४८

३. मवि० ३।१७

४. पा०घा० १।३१४, क्षीर० १।३१८, घा०प० १।४७८, चा०घा० १।४२४, काश०घा० १।४८५, कात०घा० १।४०६, शाक०घा० १।१७५, है०घा० १।७६७, क०क०द्रु०घा० २५८

४. १४।७५

६. १४।१०८

७. पा०घा० १।३१४, क्षीर० १।३१८, घा०प्र० १।४८१, चा०घा० १।४२४, जै०घा० १।४६०, काश्च०घा० १।४८५, कात०घा० १।४०६, शाक०घा० १।१७३, है०घा० १।७६६, क०क०द्भु०घा० २६०

'मेघदूत' में देखिए-

अम्बुकुञ्जप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छे:।

जामुनों के कुँजों द्वारा रोके गये **वेग वाले** उस नर्मदा के जल को लेकर जाना।

यहाँ 'रयम्' शब्द का प्रयोग हुआ है-

रय:-वेगः, नदी-प्रवाहः।

श्चल्<sup>२</sup> (शल) गतौ (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्प-द्रम।

'कथासरित्सागर'<sup>3</sup> में शल् धातु से व्युत्पन्न कृदन्त शब्दों का प्रयोग देखिए—

स्वछन्दीच्छलदुद्दाममहामरुमरौचिभिः;

स्वतन्त्रता से उछलती हुई महभूमि की किरणों से।

'शिशुपालवध' में देखिये—

यस्यारचलद्वारिधिवारिवीचिच्छटोच्छलच्छङ्खकुलाकुलेन ।

चंचल समुद्र के जल की लहरों की परम्परा से उछाल कर लाये गये शंखों से संकुलित।

शल् धातु का 'गति' अर्थ बाणवाचक शत्य <mark>सब्द में दिखाई देता है —</mark>
'शलति चलतीति शत्यम्'<sup>५</sup> शस्त्र फेंका जाता है, चलाया जाता है, लक्ष्य

तक पहुँचने तक बाण की गति ही देखी जाती है।

बल्' (बल) सञ्चरणे (आ०)—पाणिनीय ।

चलने कातन्त्र।

१. पूर्वमेघ २०

२. पा०घा० १।४७०, क्षीर० १।८८०, घा०प्र० १।४८६, चा०घा० १।४७२, जै०घा० १।४६४, काश०घा० १।२४७, कात०घा० १।४५४, शाक०घा० १।१८६, है०घा० १।६८४, क०क०द्रु०घा० २८२

३. ४।२।६

<sup>8. 2130</sup> 

४. ४।३४

६. पा०घा० १।३२२, कात०घा० १।४१६

किरातार्जुनीय<sup>ु</sup> में दृष्टि का 'इधर-उघर घूमना' अर्थ में बल् धातु का प्रयोग देखिए—

दृष्टिरन्यतो न बलति ।

'शिशुपालवघ' में देखिए—

इदमपास्य विरागि परागिगीरलिकदम्बकमम्बुरुहां · · · बलतेऽभिमुखं तव । परागयुक्त कमलश्रेणियों को छोड़कर विरागयुक्त यह भ्रमर-समूह तुम्हारे सामने आ रहा है।

'महावीरचरित'<sup>3</sup> में देखिए—

अन्योन्यं शरवृष्टिरेव वलते द्ष्टिस्तयोर्वत्सला ।

एक दूसरे पर बाण ही प्रवृत हो रहे है, आंखें तो दोनों की वात्सल्यपूर्ण

हैं।

'अनर्घराघव' में देखिए---

प्रक्षेप्तुमुद्धी लक्ष्मीं भूयोऽपि वलते मनः।

मन कर रहा है कि इस लक्ष्मी को फिर उसी सागर में फेंक दूं।

'विक्रमांकदेवचरित" में देखिए—

लीलावलत्कण्ठमकुण्ठभावा निरीक्षता कापि नरक्वरेण।

राजा द्वारा लीला से गर्दन घुमाकर देखी जाने पर ...।

'गीतगोविन्द' में देखिए—

त्वदभिसरणरभसेन वलन्ती।

तुम्हारे पास आने की इच्छा से उत्साहवश **डगमगाती हुई**। इस प्रकार वल् धातु डगमगाना, संचलन अर्थ में प्रयुक्त हुई है।

वल्ल्" (वल्ल) सञ्चरणे (आ०) —पाणिनीय ।

चलने

कातन्त्र।

कुमारपालप्रतिबोध<sup>म</sup> में संचरण, स्पन्दन अर्थ में वल्ल् घातु का प्रयोग हुआ है।

१.

२. ६।११

३. ६१४१

४. ७१४२

४. १२।१८

६. ६।३

७. पा०घा० १।३२२, कात०घा० १।४१६

5. 58

or the first of

रेव्' (रेव) प्लवगतौ पाणिनीय, चान्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र । प्लूतगतौ (आ०) क्षीरतरंगिणी ।

गतौ धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम ।

प्लुतौ कविकर्ने रहुम।

मराठी भाषा में 'रेवणे' कियापद 'रेव् गती' घातु से ब्युत्पन्त है। 'रेवणे' मराठी शब्द 'डूवना, प्रवेश करना' अर्थ में प्रचलित है। डूवना, अन्दर जाना गित ही है।

हय् (हय) गतौ (प०)--पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृतस्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्प-

द्रुम

टीकाकार चन्नवीर 'हय् गती' की व्याख्या नृत्य करना, कूदना अर्थ में करते हैं—

हयित — कूर्दते, नृत्यिति, हयः — घोटकः यास्क भी हय् धातु को गत्यर्थक मानते हैं — हयित गच्छतीति हयन्तात् गतिकर्मणः ।

संस्कृत भाषा में 'हय' शब्द 'अश्व' का वाचक है। ' अश्व का स्वभाव ही दौड़ना, भागना, कूदना होता है, अतः 'हय् गतौ' घातु से 'अश्व-गति' अर्थात् कूदना अर्थ ही इष्ट है।

चन्नवीर द्वारा 'नृत्य' अर्थ में की गई व्याख्या 'अश्व-गति' से सम्बद्ध है। अश्व का इधर-उधर कूदना मानों नृत्य करना है अथवा किसी का नृत्य अच्छा न लगने पर अश्व-गति से उपमा दी जाती है, अतः चन्नवीर द्वारा की गई व्याख्या ठीक ही जान पड़ती है।

१. पा०धा० १।३२६, झीर० १।३३६, घा०प्र० १।४०७, चा०घा० १।४४०, जै०घा० १।४६०, काश्र०घा० १।४०५, काल०घा० १।४२३, शाक०घा० १।१७४, है०घा० १।५२६, क०क०दु०घा० २६४

२. क०व्यु० कोष पृ० ६२०

३. पा०घा० १।३३३, क्षीर० १।३४०, घा०प्र० १।४१३, चा०घा० १।१६० जै०घा० १।४६४, काश०घा० १।२२४, कात०घा० १।१६०, शाक०घा० १।७३४, है०घा० १।३६७, क०क०द्रु०घा० २५१

४. काश०धा० १।२२४

४. २।१४

६. अ०कोष २।८।४४

हर्यं (हर्य) गतौ (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

टीकाकार चन्नवीर<sup>ु</sup> 'हर्य्गतों' की व्याख्या 'सिंह-गति' अर्थ में करते हैं—

हर्यक्षः सिंहः, हर्यः सिंहगतिः ।

'हर्यः' सिंह का वाचक है, अतः हमारे विचार में भी हर्य गतौ से तात्पर्य 'सिंहगति' ही है।

केल् (केलृ) चलने (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम ।

गती

वाशकृतस्न, कातन्त्र, कविकल्पद्रुम ।

अमरकोष में <sup>५</sup> केलि की डामात्र को कहा गया है।

द्रवकेलिपरिहासाः क्रीडा लीला च नर्म च।

साहित्यदर्पण में 'केलि' को स्त्रियों के सात्विक भाव से उत्पन्न अलंकार माना गया है—

यौवने सत्वजास्तासामघ्टाविंशतिसङ्ख्यकाः ; अलङ्कारास्तत्र भावहाव · · केलिरित्यष्टादशसंख्यकाः । 'बंगला भाषा'<sup>७</sup> में 'केल' शब्द गति, कीड़ा (जल-केलि) का वाचक है ।

१. पाठघा० १।३३४, क्षीर० १।३४२, घा०प्र० १।४१४, चाठघा० १।१६०, जैठघा० १।४६४, काश्रुठघा० १।२२४, कातठघा० १।१६१, शाक्रुठघा० १।७३३, हैठघा० १।३६८, क०कठद्रुठघा० २६१

२. काश०धा० १।२२५

३. अ० कोष २।४।१

४. पार्वार १।३५३, क्षीर० १।३६०, घारप्र० १।५३७, चार्वार १।१७८, जैर्घार १।४६५, काश्रेष्ठार १।२४७, कात्रेर्घार १।१८०, शाक्रेर्घार १।७५७, हैर्घार १।४४५, करकर्द्वरुघार २७२

थ. शाषावर

६. ३।८६।६३

७. बं०श०कोष १।६७७

खेल् (खेलृ) चलने (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम।

गती काशकृत्स्न, कातन्त्र, किवकलपद्भुम । खेल् धातु की व्याख्या चन्नवीर टीकाकार ने इस प्रकार की है— खेलित-क्रीडित, नृत्यित । खेला विलासः । संस्कृत साहित्य में खेल् धातु खेलने, क्रीडा अर्थ में प्रयुक्त हुई है— पंचतन्त्र में देखिए—

'अथ तस्यां पुष्पवाटिकायां पङ्गुररघट्टं खेलयन्दिष्यगिरागीतमुद्गिरित ।' तब उस वाटिका में एक पंगु कुएं की सीढ़ी पर खेलता हुआ मनोहर स्वर से गारहाथा।

मुद्राराक्षस में 'खेलितुम्' शब्द का प्रयोग देखिए— कि भणसि—'अहमपि अहिना खेलितुमिच्छामि।' क्या कह रहे हो—'मैं भी सर्पों के साथ खेलना चाहता हूं।' कथासरित्सागर में भी एक स्थल पर इसी अर्थ में खेलयन शब्द का प्रयोग हुआ है—

'कृपणोऽहं हि जीवामि मुजगं खेलयन् सदा।' मैं अत्यन्त निर्धन व्यक्ति हूं। सांपों को खेलता हुआ जीवित रहता हूं।

खेल मनोविनोद के लिए किये जाते हैं, जैसे बच्चों का रेत में घरौंदे बनाना, भाग दौड़ करना, बैड्मिण्टन आदि आदि। भागने दौड़ने में पाद-विक्षेप तो होता है, किन्तु मनोविनोद के लिए की गई भागना आदि क्रियाएँ खेल ही कहलातीं हैं। कीडा अर्थ में सामान्यतः 'खेल' घातु का प्रयोग किया जाता है। गम् घातु का प्रयोग सामान्यतः 'चलने' के अर्थ में किया जाता है। गम् घातु का प्रयोग सामान्यतः 'चलने' के अर्थ में किया जाता है। गम्न किया को व्यक्त करने के लिए यदि खेल घातु का प्रयोग किया जाये तो वह घात्वर्थबोध में असमर्थ ही रहेगा; चूंकि खेल किसी विशेष समय में एक ही स्थान पर खेले जाते हैं, इसके विपरीत गमन किया किसी भी समय हो

१. पा०घा०१।३४३, क्षीर० १।३६०, घा०प्र० १।४३८, चा०घा० १।१७८, जै०घा० १।४६४, काश०घा० १।२४७, कात०घा० १।१८०, शाक०घा० १।७४८, है०घा० १।४४७, क०क०द्रु०घा० २७२

२. काशं० घा० १।२४७

३. ४।४६१

<sup>8. 718</sup> 

<sup>.</sup> २।१।७६

सकती है। 'खेल् गती' घात्वर्थ के स्थान पर 'खेल क्रीडायाम्' घात्वर्थ अधिक उपयुक्त है और खेल् घातु गम् घातु की स्थानापन्न है, इस शंका की भी निवृत्ति हो जाती है।

करनड़ भाषा में भी 'खेलन, खेले' शब्द कीडा, खेल अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं।

क्ष्वेल् (क्ष्वेलृ) चलने (पा०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र,

क्ष्वेल् घातु खेलना, कूदना, कीडा अर्थ में प्रयुक्त हुई है— महाभारत में आश्वमेधिक पर्व<sup>3</sup> में देखिए—

प्रमत्तमत्तसंमत्तक्ष्वे डितोत्कुष्टसकुलः ।

अनवधान, मदमस्त कूदते हुए, एक दूसरे को खींचते हुए लोगों से भरा हुआ।

नीलकण्ठ टीका—क्ष्वेडितं —कूर्दनम् ।

'भागवत पुराण' में देखिए--

क्षेत्रेलिकायां मां मृषा समाधिना मीलितदृशम् —।

(जब वह चंचलतावश) कूद फांद करता, मैं भूठ-मूठ समाधि लगाकर आंख मूंद कर बैठ जाता।

वेल्ल्<sup>४</sup> (वेल्ल)चलने (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, हैम। (वेल्लु) कविकल्पद्रम।

कथासरित्सागर<sup>६</sup> में देखिए—

वेल्लद्वीचिमंहानदी।

हिलोरों वाली तरंगों से युक्त महानदी।

काव्यप्रकाश में देखिए-

१. क०हि०कोष पृ० २१७

२. पा०घा० १।३४२, क्षीर० १।३६०, घा०प्र० १।४३६, जै०घा० १।४६४, बाक०घा० १।७६०

३. १४।५६।१०

४. ४। ५। २१

४. पा०घा० १।३५२, क्षीर० १।३६०, घा०प्र० १।५४०, जै०धा० १।४६५, है०घा० १।४४२, क०क०द्रु०घा० २५१

६. ७१४.१४४

<sup>19. 2×01/0</sup> 

वेल्जिति नवगरिणया वधः । नविवाहित वध् कांपती है।

रंभामंजरी में कम्पन अर्थ में 'वेल्लित' किया का प्रयोग हुआ है। इस 'प्रकार 'वेल्ल्' धातु 'कम्पन' अर्थ की वाचक है।

रसेल् (षेलृ) गतौ (प०) —गाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, चान्द्र, जैनेन्द्र, शाक-टायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

सेल् (सेलृ) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, काशक्रतस्त, कातन्त्र, हैम, कविकल्पद्रम ।

टीकाकार चन्नवीरकृत<sup>3</sup> व्याख्या इस प्रकार है— खेलति—दिलष्यति ।

'मराठी भाषा' में' 'सेलणें' क्रिया 'बलपूर्वक तैरना' और हवाई 'जहाज में उड़ना' अर्थ की वाचक है । 'सेलणें' क्रिया 'सेल् गतों' घातु से व्युत्पन्न है—

ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ<sup>४</sup> में प्रयोग देखिए---

ते उपरतीच्या बांबीं सेलत ।

खल्<sup>६</sup> (खल) चलने (प०)—पाणिनीय, चान्द्र, काशकृतस्न, कातत्त्र, शाकटायन,

सञ्चलने धातुप्रदीप । चाले कविकल्पद्रुम ।

थेरगाथा में 'खलित्वा' शब्द का प्रयोग 'सञ्चलन' अर्थ में हुआ है ।

१. पा०धा०स० पृ० ४६३

२. पाठघाठ १।३५३, क्षीर० १।३६१, चाठघाठ १।१७८, जैठघाठ १।४६५, काश्चाठ १।२४७, कालठघाठ १।१८०, शाकठघाठ १।७७२, है०घाठ १।४३४-३६, कठकठद्रुठघाठ २८३

३. काश०धा० १।२४७

४. म०व्यु०कोष पृ० ७५२

<sup>4. 91909</sup> 

द. क्षीर० १।३६३, घा०प्र० १।४४४, चा०घा० १।१८१, कार्याण्या १।२४८, कात्राल्या १।१८१, चाक्ष्या १।७६१, है० घा १।४४६, काक्क्ष्या २७२, २७१

७. ११४५

मिलिन्दपञ्ह<sup>9</sup> में सञ्चलन अर्थ में ही खल् घातु का प्रयोग हुया है। स्खल्<sup>२</sup> (स्खल) सञ्चलने (प०)—पाणिनीय, घातुप्रदीप। चलने (चले) क्षीरतरंगिणी, चान्द्र, जैनेन्द्र, काश-कृत्स्न, कातन्त्र, हैम, कविकल्पद्रम।

स्खल् चलने से अभिप्राय पद से विचलित होना, गिरना है। ऐतरिय ब्राह्मण<sup>3</sup> में देखिए —

स्विष्टं तयोष्टभयोरेव शान्त्ये सा तत्र प्रायश्चित्तिस्तदाहुर्यस्याग्निहोत्रमधि-श्चितं प्राङ्कदायन् स्खलते वापि वा भ्रंशते ।

भागवत पुराण में देखिए—

श्रुत्वा मृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्टदृष्टि: प्रपतन् स्खलन् पथि ।

पुत्र की अचानक मृत्यु सुनकर शोक के मारे अन्धा सा होकर राजमार्ग में गिरता, डगमगाता हुआ।

रघुवंश' में उल्लंघन अर्थ में स्खल् घातु प्रयुक्त हुई है— तस्याननादुच्चारितो विवादश्चस्खाल वेलास्विप नाणवानाम् । उसके मुख से निकली हुई आज्ञा समुद्रों के तटों तक उल्लंघित नहीं हुई । मृच्छकटिक' में फिसलना अर्थ में स्खल् घातु का प्रयोग देखिए— स्खलित चरणं भूमौ ।

मूमि पर मेरा पर लड़खड़ा रहा है।

किरातार्जुनीय में विरुद्ध आचरण अर्थ में स्खलितम् शब्द का प्रयोग देखिए—

मन्मधेन परिष्लुतमतीनां प्रायशः स्खलितमप्युपकारि । कामदेव के द्वारा उपहृत बुद्धि वाले व्यक्तियों का विरुद्ध आचरण भी उपकारक हो जाता है ।

१. १८६, साथ ही पाठघाठसठ पृठ १४०

२. पा०घा० १।३५४, क्षीर० १।६३२, घा०प्र० १।५४६, चा०घा० १।१८०, जै०घा० १।४६५, काश० घा० १।२४६, कात०घा० १।१८२ है०पा० १।४४८, क०क०द्वु०घा० २८४

३. ७।२।४

र. हा १४।४०

४, १८।४३

६. हा१३

v £130

राजतरंगिणी में देखए-

निरुष्णीषोऽङ्गसंस्यूतवासाः स्खलन्तृपः।

उष्णीष से रहित, वर्षा से भीग जाने के कारण चिपके हुए वस्त्र वाला एवं (मार्ग में) फिसलता हुआ राजा—

हितोपदेश में भ्रष्ट होना अर्थ में स्खल् घातु के कृदन्त शब्द का प्रयोग

देखिए -

मही मुजो मदान्धस्य संकीर्णस्येव दन्तिनः;

स्खलतो हि-

मदान्घ और संकुचित हृदय वाला राजा मतवाले हाथी के साथ जब भ्रष्ट होने पर—

गाथा सप्तशती में देखिए-

गलत्केशस्खलत्कुण्डल—

बिखरते बालों, कांपते कुण्डलों वाली।

'पाइयलच्छीनाममाला' में भी 'स्खलित' में 'खलिअ' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

हवल् (ह्वल) आशु गतौ (प॰)—पाणिनीय, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, शाकटायन, हैम ।

वेगे कविकल्पद्रुम ।

मराठी भाषा में 'सुकणें' किया अचानक 'खिसक जाना' अर्थ की वाचक है। 'सुक्कणें' किया 'ध्वल् गतौं' घातु से व्युत्पन्न है। खोऋं गतिप्रतिघाते (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, शाकटायन।

<sup>8. 018</sup> E 80

२. ३।१३४

३. ४।४६

४ =२२

प्र. पार घार १।३५६, घारप्र १।४४०, जैरुवार १।४६४, काशरुवार १।२४१, शाकरुवार १।७६३, हैरुवार १।४४०, करकरद्वरुवार २८२

६. म०व्यु०कोष पृ० ७५०

७. पा० घा० १।३६०, क्षीर० १।३३८, घा०प्र० १।४४२, चा०घा० १।१८६ शाक०घा० १।७६४

'मराठी भाषा' में 'खुरटणें' किया 'खोर्ऋ गतो' घातु से व्युत्पन्न है। खुरटणें किया का अर्थ 'लंगड़ाना' है। अभ्र<sup>्</sup>गतौ (प०)—(प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम।

संस्कृत भाषा में<sup>3</sup> अभ्र बादलों को कहा जाता है। बादलों का घिर आना अर्थ 'अभ्र गती' से इष्ट होगा।

बंगला भाषा में 'अभ्न' शब्द परिक्रमण का बाचक है। बंगला अभ्न शब्द 'अभ्न गतौ' धातु से व्युत्पन्न है।

चर्(चर) ४ गतौ (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, कातन्त्र,
हैम, कविकल्पद्रम।

ऋक् संहिता में विचरण, घूमना, अर्थ में चर् घातु प्रयुक्त हुई है—

शुनमष्ट्राव्यचरस्कपदी वरत्रायां दार्यानह्यमानः।

अचरत्—संचरति।

ऋक् संहिता में ही एक अन्य स्थल पर 'चर्' धातु ऊर्ध्वगमन अर्थ में प्रयुक्त हुई है—

विशां गोपा अस्य **चरन्ति** जन्तवः । चरन्ति —उद्गच्छन्ति ।

इस अग्नि से किरणें प्राणियों की रक्षा करती हुई ऊपर को जाती हैं। अथर्व संहिता में विचरण करने के अर्थ में चर् धातु प्रयुक्त हुई है—

१. म०च्यु० कोष पृ० २१०

२. पाठघाठ ११३६४, क्षीर० ११३७१, घाठप्र० ११४४७, चाठघाठ १११६०, जैठघाठ ११४६४, काश्चठघाठ ११२४६, कात्तठघाठ १११८६, शाकठघाठ ११७७८, हैठघाठ ११४०७, कठकठबुठघाठ २१२

३ अ०कोष १।३६

४. बं०श० १।१६४

४. पा॰घा॰ १।३६४, क्षीर॰ १।३७१, घा॰प्र० १।४६०, चा॰घा॰ १।१६०, कात॰घा॰ १।१८६, है॰घा॰ १।४१०, क॰क॰दु॰घा॰ २६४

६. १।१०२।5

७. ११९४१४

<sup>5.</sup> १२1४1२E

वशा चरन्ती बहुधा देवानां निहितो निधिः।

देवताओं की निधि रूप में स्थापित हुई वशा जब अनेक प्रकरण से विचरण करती है।

गीता में वेखिए-

इन्द्रियाणां हि चरतां मन्मनो नु विधीयते ।

विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों को बीच में जिस इन्द्रिय के साथ मन रहता है।

मनुस्मृति में घ्मने के अर्थ में चर् घातु का प्रयोग हुआ है— दिवा चरेयुः कार्यार्थ विह्निता राजशासनैः।

राजिति दिख्ट चिह्न धारण करके दिन में अपने काम से इधर उधर घूम सकते हैं।

रामायण में युद्धकाण्ड<sup>3</sup> में देखिए— चरेयुः संयुगमहीं सासारो जलदाविव। रथ बादलों के समान युद्धमूमि में विचर रहे थे। भागवत पुराण में देखिए—

अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य । लोगों पर कृपा करने के लिए ही भगवान् के भव्य भक्त संसार में

विचरते रहते हैं।

रघुवंश में भी घूमने के अर्थ में चर् धातु का प्रयोग हुआ है—
कपयइचेरुरार्तस्य रामस्येव मनोरथाः।
वानर राम के मनोरथ के समान इधर-उधर घूमने लगे।
अभिज्ञान शाकुन्तल में भी देखिए—
नष्टशंका हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति।
निर्मीक मृगों के बच्चे धीरे धीरे विचरण कर रहे हैं।
इस प्रकार इन सब प्रयोगों से स्पष्ट है कि चर्गतों से तात्पर्य विचरण

## से ही है।

१. राइ७

२. १०।५५

इ. १०७।३४

४. ३।५।३

थ. १२।५६

इ. १११४

धन्व् (धिव) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, हैम ।

व्रजे

कविकल्पद्रम ।

ऋक् संहिता<sup>र</sup> में देखिए— एते शुकासो धन्वन्ति । दीप्यमान सोम कलशों के प्रति जाते हैं। धन्वन्ति—कलशानभगच्छन्ति ।

अव्<sup>3</sup> (अव) गतौ (प॰)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

निरुक्त में अव् धातु को गत्यर्थक कहा गया है-

'अवितर्गितिकर्मा' और उदाहरण रूप में ऋक्संहिता से मन्त्र उद्धृत

परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुम्यः पन्थामनु पस्पशानम् ।

'प्रवतः' शब्द में 'अव्' घातु गत्यर्थं क है। प्रवतः—प्रकृष्ट गति वाले; उद्वतः— ऊर्घ्वं गति वाले; निवतः—निकृष्ट गति वाले; भूतवर्गं को मार्गः दिखाते हुए।

धाव (घातु) (उ) गतौ—पाणिनीय, घातुप्रदीप, चान्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

जवे

कविकलपद्भम ।

वेगितायां गतौ इत्याहुः क्षीरतरंगिणी।

धाव धातु शीघ्र गमन, दौड़ना अर्थ में ही प्रयुक्त होती है।

१. पा०घा० १।३८१, क्षीर० १।३८६, घा०प्र० १।४६७, चा०घा० १।२०४ जै॰घा० १।४६५, है०घा० १।४५८, क०क०द्रु०घा० २६२

२. हाह७।२०

३. पा॰घा॰ १।३६४, क्षीर॰ १।३६२, घा॰प्र॰ १।६००, जै०घा० १।४६६, शाक॰घा॰ १।६०२, है॰घा० १।४८६, क०क०द्रु॰घा० २८६

<sup>8. 80183</sup> 

४. १०।१४।१

६. पा॰घा॰ १।३८६, क्षीर॰ १।३६४, घा॰प्र॰ १।६०१, चा॰घा॰ १।४८६, काश॰घा॰ १।६६१, कात॰घा॰ १।४७०, शाक॰घा॰ १।६००, है॰घा॰ १।६२०, क॰क०द्वु॰घा॰ २६३

ऋक् संहिता में देखिए-

आ यः पत्रौ भानुना रोदसी उभे धूमेन धावते दिवि ।

जो अग्नि दीप्ति से द्यावा-पृथिवी को युक्त करती है एवं जो धुएं से अन्तरिक्ष में जाती है।

'धाव' धातु का ऋक् संहिता में ही अन्य प्रयोग देखिए— एते धावन्तीन्दव: सोमा इन्द्राय ।

ये सोम इन्द्र के लिए जाते हैं।

शतपथ ब्राह्मण में दौड़ने के अर्थ में धाव् धातु का प्रयोग देखिए— तथा न कुर्याद्यथा पराञ्चं धावन्तमनुलिप्सेत ।

परन्तु ऐसा नहीं करना चाहि , क्योंकि अगर कोई भाग जाये और दूसरा उसकी पकड़ने दौड़े।

छान्दोग्य उपनिषद् में देखिए—

अद्यापि धावति मनः।

महाभारत में सौष्तिक पर्व में देखिए-

धावन्तो यवनाश्चण्डा पवनोद्धतमूर्धजाः।

मागवतपुराण में देखिए--

पुंसोऽभ्रमाय दिवि घावति भूतभेदः ।

मनुष्यों के मोह को दूर करने के लिए विशेष महाभूत दौड़ा करते हैं। अभिज्ञान शाकुन्तल में देखिए--

गच्छति पुरः शरीरं धावति प्रचादसंस्तुतं चेतः।

शरीर आगे जा रहा है और शरीर से अपरिचित मन पृछि दोड़ रहा है।

भट्टिकाव्य में दैखिए-

१. ६।४८।६

२. हारशार

<sup>:.</sup> ३।२।१।३६

<sup>¥. 315</sup> 

प्र. ७।३३

६. दार्शाश्य

७. ११३३

**८.** १५१६७

आदीपि तरुहस्तोऽसावधावीच्चाऽरिसंमुखम् ।

तब कुम्भकर्ण हाथ में वृक्ष लेकर शोभित हुआ और शत्रु के सम्मुख दौड पड़ा।

सुअगडांगसुत में 'वेग से दौड़ता हुआ' अर्थ में ही 'धावमाण' शब्द का प्रयोग हुआ है।

र्डिष्<sup>२</sup> (ईष) (गतौ) आ०—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

(सर्पणे) कविकल्पद्रम ।

ईप् धातु का गमन, पलायन अर्थ में ही प्रयोग हुआ है— ऋक् संहिता में देखिए—

क ईषते को तुज्यते को विभाय को मंसते सन्तिमन्द्रं को अस्ति । सा०भा०—इन्द्र के आने पर, कीन जाता है (कोई नहीं) · · · ।

यहाँ <mark>ईप घातु पलायन अर्थ को व्यक्त कर रही है । शत्रु से डरे हुए</mark> लोग इन्द्र के आ जाने पर नहीं भाग सकते ।

ऋक् संहिता में प्रक अन्य स्थल पर पक्षियों के गमन अर्थ में ईष् धातु का प्रयोग हुआ है—

ईषते वयः।

पक्षिमृगादि जाते हैं।

ईषते—गच्छन्ति।

तैत्तिरीय आरण्यक में पलायन अर्थ में ईष् धातु देखिए— सखा सखायमज्ञवीत् जहाको अस्मदीषते ।

ईषते-भीतः पलायते ।

१. १1७

२. पा०घा० १।३६४, क्षीर० १।४०४, घा०प्र० १।६१४, चा०घा० १।४४६, जै॰घा० १।४६१, कात०घा० १।४३३, शाक०घा० १।२११, है०घा० १।=३३, क०क०द्रु०घा० ३०६

३. ११५४११७

<sup>8. 2128215</sup> 

थ. शाहाश

अंह (अहि) गतौ (आ०) —क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम । काशकुत्सन ।

वकगती

टीकाकार चन्नवीरकृत<sup>२</sup> व्याख्या इस प्रकार है— अंहते -- कृटिलं गच्छति । अहकः -- पापः ।

भट्टिकाच्य में<sup>3</sup> 'गमन' अर्थ में 'अंह्<mark>' धातु प्रयुक्त हुई है —</mark>

आंहिषातां रघुव्याद्रो शरभङ्गाश्रमं ततः।

राघवश्रेष्ठ राम और लक्ष्मण शरभङ्ग ऋषि के आश्रम में गये। नक्ष्रं (णक्ष) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन,

साहित्य में व्याप्त करना, गमन, प्राप्त करना अर्थों में नक्ष् घातु प्रयुक्त हुई मिली है। 'ब्याप्त करना' 'ब्याप्त होना' अर्थ में नक्ष् घातु का प्रयोग अधिक हआ है।

ऋक् संहिता' में देखिए-

विषष्ठेभिभीनृभिर्नक्षति द्याम् । (जो अग्नि) बढ़ी हुई ज्वालाओं <mark>से द्युलोक को व्याप्त करती है ।</mark>

अथर्व संहिता में 'व्याप्त होना' अर्थ में नक्ष् घातु का प्रयोग देखिए— 'मध्वा यज्ञ नक्षति प्रेणानो नराशसो अग्निः सुकृद् देव: सविता, विश्व-

वारः'। मनुष्यों से ब्लाघनीय, सुन्दर कर्मों को करने वाले सविता, विश्व भर के वरणीय अग्निदेव मधु से यज्ञ को संयुक्त करते हुए व्याप्त हो रहे हैं।

१. क्षीर० १।४२१, घा०प्र० १।६३६, चा०घा० १।४६४, जै०घा० १।४६१, कारा०धा० १।५४२, कात०धा० १।४४८, शाक०धा० १।२२०, है०घा० १।८५८, क०क०द्रु०धा० ३४४

२. काश०धा० १।५४२

३. ४१४

४. पा०घा० १।४३०, क्षीर० १।४४०, घा०प्र० १।६६३, चा०घा० १।२१४, . जै०घा० १।४९६, काश०घा० १।२७७, कात०घा० १।२०८, शाक०घा० १। ५११, है० घा० १। ५७६

प्र. १०१३१४

६. प्रार्धार

तैतिरीय बाह्मण में देखिए-

यो वा इह यजते अमु र्स लोकं नक्षते।

जो यजमान नक्षत्रों से युक्त समय में यज्ञ करता है, वह यजमान स्वर्ग-लोक को प्राप्त करता है।

निरुक्त भें गमन अर्थ में नक्ष् धातु का प्रयोग हुआ है— राक्षस शब्द की व्युत्पत्ति 'नक्ष् गतौ' धातु से की गई है—

रात्री नक्षते गच्छतीति वा रक्षः।

नक्षत्राणि नक्षतेगंतिकर्मणः ।

निघण्टु<sup>3</sup> में भी नक्ष् धातु को 'गत्यर्थक' ही कहा गया है। शव्<sup>४</sup> (शव) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कवि-

कलपद्म।

निघण्डु<sup>४</sup> में शव् घातु को गत्यर्थक कहा गया है— शवति:—गतिकर्मा।

कम्बोज देश में शव् धातु 'गति' अर्थ में प्रचलित है। '

रंह (रहि) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काराकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

टीकाकार चन्नवीरकृत व्याख्या इस प्रकार है— रहित-चलित । रण्डा रहकः—द्वी शीघ्रगमके ।

१. शाराराय

२. ४।३।३४, ३।४

<sup>₹.</sup> 

४. पा०घा० १। , क्षीर० १।४७७, घा०प्र० १।७२६, जै०घा० १।४६६, काश्च० १।३०८, कात०घा० १।२३८, शाक०घा० १।७७६, है०घा० १।४४६, क०क०द्रु०घा० २६६

थ. रा१४

६. महाभाष्य पस्पशाह्मिक

७. पाठ्याठ ११४७२, क्षीर ११४८४, घाठप्रठ ११७३३, चाठ्याठ ११२५४, जैठ्याठ ११४६६, काश्रुट्याठ ११३१८, काल्याठ ११२४६, शाक्रुट्याठ ११८१२, हैठ्याठ ११५५४, कठकठदुरु्याठ ३०

द. काश्राव्या ११३१८

रंह् धातु के प्रयोग 'वेगपूर्वक चलना' अर्थ में ही मिले हैं— ऋक् मंहिता में देखिए—

तस्येदर्बन्तो रहयन्स आश्वस्तस्य । उसके त्यापनशील अश्व वेगपूर्वक आते हैं । रहयन्ते वेगं कुर्वन्ति । ऋक् संहिता<sup>3</sup> में ही एक अन्य प्रयोग देखिए—

स रंहत ःः।

वह मोम अतिशोघ्र जाता है। रंहत—अतिशोघ्रं गच्छतीति। यहाँ सोम का अतिशोघ्र जाना बहना ही है…। ऋक संहिता में ही एक अन्य प्रयोग देखिए—

अरंह ऊध: पर्वतस्य विद्यत्; हे वद्यवान् इन्द्र, मेघ के जल को बहाओं।

अरहः-अगमयः।

निवण्टु में रंह् धातु को गत्यर्थंक ही कहा गया है-

रंहतिः गतिकमी।

हवंस्<sup>४</sup> (हवंस) गती (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

आश्वलायन गृह्यसूत्र भें प्र उपसर्ग पूर्वंक 'ध्वंस्' घातु का 'गति' अर्थ में प्रयोग देखिए—

यत्र सर्वत्र आपः प्रध्वंसेरन्। सब जगह पानी बहे। एक अन्य प्रयोग देखिए—

१. ना१ हाइ

<sup>3. 818918</sup> 

३. ४।३२।२

४. २।१४

थ. पाठघा० १।४२६, क्षीर० १।४०१, घाठप्र० १।७४६, चाठघा० १।४०६, जैव्हा० १।४६१, काशठ घा० १।४७४, शाकठघा० १।२६३, हैव्हा० ६४४ कवकव्युव्हा० ३३६

E. 813

अपध्वंस रे जाल्म,'

दुष्ट, दूर हो।

निघण्टु में ध्वंस् धातु को गत्यर्थक कहा गया है।

वंगला भाषा में 'ध्वंस' शब्द स्खलन गति का वाचक है।

कण्<sup>४</sup> (कण) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरत रंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशक्रुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम,

कविकल्पद्रुम ।

कण् गतौ से तात्पर्य 'अत्यन्त सूक्ष्मत्व को प्राप्त होना' है-

कणति अत्यन्तसूक्ष्मत्वं गच्छतीति कणः । ध

महाभाष्य ६ में 'अकणीत' शब्द का प्रयोग हुआ है।

रण्<sup>°</sup> (रण) गतौ (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीय, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम,

कविकल्पद्रम ।

महाभारत उद्योग पर्वं<sup>द</sup> सें नीलकण्ठ टीका में रण् घातु का 'प्राप्त कराना' अर्थ में प्रयोग हुआ है—

रणय-इष्टं कामं गमय, प्रापय।

ह्वल् (ह्वल) चलने (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप,

१. व्या०च० ३।४७

२. २।१४

३. अं०श०कोष १।११६७

४. पा०घा० १।५२४, क्षीर० १।५३७, घा०प्र० १।७६८, चा०घा० १।५३५ जै०घा० १।४६२, काञ्चा० ६।६०६, कात्त०घा० १।५१४, ञाक०घा० १।३२८, है०घा० १।१०३८, क०क०द्रु०घा० १७१

४. हला०को० १६५

६. ७१२११

७. पा०चा० १।५२४, क्षीर० १।५३७, घा०प्र० १।७६६, चा०घा० १।५३५, जै०घा० १।४६२, काशा०घा० १।६०६, कात०घा० १।५१४, शाक०घा० १।३२६, है०घा० १।१०३६, क०क०द्रु०घा० १७७

<sup>5.</sup> ४११३१२७

है. पाठ्याठ ११४३०, क्षीरठ ११४४३, घाठप्रठ ११८१०, चाठ्याठ ११४३८, जैठ्याठ ११४६२, काश्रुठ्याठ ११६११, कात्रुठ्याठ ११४२०, शाक्रुठ्याठ ११३३८, हैठ्याठ १११०४६, कठकठद्रुठ्याठ २८४

चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृतस्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम।

चाले

कविकल्पद्रम ।

शतपथ-ब्राह्मण में हुल् धातु का अधिक प्रयोग हुआ है, उदाहरणतः— अथ यज्ञ शय ह्वलेत । तत्समन्वीक्ष्य जुहुयाद्दीक्षोपसत्स्यादयनोदये प्रसुतऽअग्निद् विवाऽएत यज्ञस्य पबस्रंसत यद्ह्वलति ।

अब यज्ञ का जो भाग सफल न हो, उसी के उद्देश्य से आहुति दे। उप-सदों में और आहवनीय में दीक्षा यज्ञ में तथा सोम यज्ञ में आग्नीघ्र में। क्यों कि यज्ञ के जिस भाग में सफलता न हो वही टुटा हुआ समभो।

शतपथ ब्राह्मण में ही एक अन्य प्रयोग देखिए—

हव्यं वहेद्यथा न ह्वलेदेवं देवता उपधावति । विधिपूर्वक हवि उनके लिए ले जावे । अवहेलना न करे। शतपथ ब्राह्मण में ही<sup>3</sup> एक अन्य प्रयोग देखिए—

'यजमानो वाऽअग्निष्ठाग्निरु वै यज्ञः स यदग्नेरग्निष्ठा ँ ह्वलयेद्धवलयेद्ध यज्ञाद्यजमानस्तस्मात्सम्प्रत्यग्निमग्निष्ठां मिनोत्यथं। यजमान अग्नि के सम्मुख होता है और यज्ञ अग्नि है। यदि उस सिरे का मुंह फेर दिया जाए तो यजमान का मुंह यज्ञ से फिर जाय, इसलिए उसका मुंह अग्नि की ओर कर देता है।

वि उपसर्गपूर्वक ह्वल् धातु से व्युत्पन्न 'विह्वल' शब्द 'गति' अर्थ को ही व्यक्त करता है किन्तु वह गित सामान्य गमन न होकर मन की गित अर्थात् व्याकुल होना है।

महाभारत में आदिपर्व में देखिए-

विह्वलतीव मे मनः।

बङग कोष में भें ह्वल-चलन कहा गया है। इस प्रकार 'ह्वल्' धातु अवहेलना एवं व्याकुल होना अर्थ में प्रयुक्त होती

है।

१. ४।५।६

२. शाराशाश्र

३. ३।७।१।१६

४. १।२१६

प्र. बं०श०कोष २।२३६१

फण् (फण) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, हैम, कविकल्पद्रम ।

टीकाकार चन्नवीरकृत व्याख्या<sup>र</sup> इस प्रकार है----फणति-आश्रयति ।

ऋक संहिता में भमीप भेजना अर्थ में फण् घातु का प्रयोग हुआ है—

यो व्यतीरफाणयत्सुयुक्तां उप दाशुषे।

जो इन्द्र, गमन करने वाले रथ में जुड़े अश्वों को, हिव देने वाले यजमान को प्राप्त कराने के लिए भेजता है।

उप अफाणयतं—उपगमयति । फणतिर्गतिकर्मा ।

ऐतरेय ब्राह्मण में में उपर्युवत मन्त्र ही वर्णित है। ज्ञिव उपनिषद् में पण् घातु का प्रयोग देखिए—

वर्षकोटि महाभोगैः शिवलोके महीयते । निवेद्य फाणितं शुद्धं शिवाय गुरवेऽपि वा ।।

'फण' सर्पमस्तक को भी कहते हैं। फणों में प्रसार और संकुचन होता रहता है, यह भी एक गति है। 'फणः' शब्द 'फण् गती' धातु से व्युत्पन्न है—

फणति प्रसारसङ्कोचं गच्छतीति फण: 1<sup>६</sup>

चल्<sup>॰</sup> (चल) गतौ (प०) कविकल्पद्रुम ।

'चल्' घातु 'विचलित होना' एवं 'कम्पन' अर्थ में अधिक प्रयुक्त हुई है—

मनुस्मृति में देखिए---

१. पा०घा० १।४४०, भीर० १।४६१, घा०प्र० १।८२३, चा०घा० १।४४६, काश्च०घा० १।६२८, कात्त०घा० १।४३८, है०घा० १।१०३७, क०क०हु० घा० १७६

२. काश०धा० १।६२८

३. 51481१३

४. ४।१।४

थ. ६।२८

६. हला० कोष० पृ० ४७५

b. 703

<sup>5.</sup> राश्य

स्वधर्मान्त चलन्ति च । अपने घर्म से विचलित नहीं होते । याज्ञवल्क्यस्मृति भें देखिए—

स्वधर्माच्चिलिताद्वाजा विनीय स्थापयेत्पथि । अपने धर्म से विचलित को दण्ड देकर राजा उन्हें धर्म पर लाये । रामायण में युद्धकाण्ड में देखिए—

यस्मिन् न चलते धर्मो... धर्मे उनसे कभी अलग नहीं होता। भागवत पुराण में देखिए—

सद्वीपादिश्चचाल भूः। द्वीपों तथा पर्वतों समेत पृथ्वी हिलने लगी। पंचतन्त्र में 'हिलना' अर्थ में चिलतुम् शब्द का प्रयोग देखिए—

मृतपृष्ठगतस्तिलमात्रमि चिलितुं न शक्नोति । यह मेरी पीठ पर से एक तिल भर भी इघर-उघर हट नहीं सकता। पंचतन्त्र में ही एक अन्य प्रयोग देखिए—

मुनेरिप यतस्तस्य दर्शनाच्चलते मनः।
धन को लेकर तो ऋषि मुनियों का भी मन भी चल सकता है।
यहां चल धातु चंचल होना, धर्म से स्खलित होना अर्थ में प्रयुक्त है।
कुमारसम्भव में सामान्य गमन अर्थ में चल् धातु प्रयोग देखिए—

इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी चवाल बाला। या तो मैं यहाँ से उठकर चली जाती हूँ, यह कहकर वह चलने लगी। किरातार्जुनीय° में विचलित होना अर्थ में 'चल्' घातु का प्रयोग दैखिए

चलित नयान्न जिगीषतां हि चेतः। विजयाभिलाषियों का चित्त नीतिषथ से विचलित नहीं होता।

<sup>37813 .8</sup> 

<sup>3. 3518</sup> 

३. ७१३१४

<sup>8. 81833</sup> 

४. ११४३३

६. ४।८४

<sup>3, 80178</sup> 

भट्टिकाव्ये में 'चल्' धातु का प्रयोग देखिए—

चेलुः क्षणं मुजाः।

बाहु कुछ काल तक फड़कने लगे।

भट्टिकाव्य<sup>र</sup> में ही एक अन्य प्रयोग देखिए---

चलत्पर्णाऽग्रसम्मृताः।

हिलते हुए पत्तों के अग्रभाग में संचित।

इस प्रकार चल् गतौ से स्खलन, कम्पन, सामान्य गमन अर्थ अभि-प्रत है।

पत्<sup>3</sup> (पत्लु) गतौ (आ०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन

हैम, कविकल्पद्रुम।

गित से तात्पर्य यहाँ गिरना है । उदाहरणार्थ— अथर्वसंहिता में देखिए—

यो अन्तरिक्षेण पति :

जो अन्तरिक्ष से गिरता है।

शतपथबाह्मण<sup>४</sup> में देखिए—

यदेनं घ्नन्तीव जिनन्तीव--गर्तिमव पतन्ति ।

कोई लोग उसको मार रहे हैं या परास्त कर रहे हैं या गड्ढे में गिर रहें

हैं।

कात्यायन श्रौतसूत्र<sup>६</sup> मे देखिए— न दक्षिणा पतेत् ।

गीता में देखिए-

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।

<sup>2. 28180</sup> 

२. ६1=१

३. पा०घा० १।५७०, क्षीर० १।५८६, घा०प्र० १।८४८, चा०घा० १।५७२, जै०घा० १।४६२, काश०घा० १।६४५, कात०घा० १।५५४, शाक०घा० १।३७६, है०घा० १।६६२, क०क०द्रु०धा० १८२

<sup>310518 .8</sup> 

४. १४।७।१।२०

६. ६।१।१७

७. १६।१६

विषयभोगों में आसक्त हुए लोग <mark>अपवित्र नरक में गिरते हैं ।</mark> मनुस्मृति भें देखिए-

परधर्मेण जीवन् हि सद्य<mark>ः पतति ज</mark>ातितः ।

रामायण में सुन्दरकाण्ड<sup>र</sup> में देखिए—

पतन्त्यो रेजिरेऽभ्रेभ्यः सौदामिन्य इवाम्बरात् ;

गिरते समय वे आकाश में स्थित मेघों से गिरने वाली बिजलियों के समान प्रकाशित होती थीं।

महाभारत में मांसल पर्व<sup>3</sup> में देखिए—

अमुश्च रामस्य पदं पतन्तः।

भागवत पूराण में देखिए-

तवापि **पतताद्** देहो लोभाद् धर्ममजानतः। आपने लोभवश घर्म नहीं पहचाना, अतः आपका शरीर भी नष्ट हो जाये ।

पंचतन्त्र में देखिए-

मिय ते पादपितते किंकरत्वमुपागते ; पुन्हारे चरणों पर गिरने पर तथा दासता को प्राप्त होने पर । अभिज्ञानशाकुन्तल भें देखिए-

सुहुज्जने पतन्ति चक्षूंषि—

मित्रजनों पर सज्जनों की दया से सौम्य दृष्टि ही पड़ती है। इस प्रकार पत् धातु गिरना, भ्रष्ट होना, अर्थ में प्रयुक्त होती है। भ्रम् (भ्रमु) चलने (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र,

<sup>8. 80180</sup> 

२. २४।२६

३. ४।१

<sup>8. 613318</sup> 

y. 810

E. 8.5

७. ६१२६

पाठ्या० ११४७६, क्षीर० ११४८६, घाठप्र०, ११८४३, चाठ्या० ११४७६, काश्वाचा शहरह, कात्वा शार्प्र, शाक्वा शाखरण, हैव्या, शाक्वा १।६७०, क०क०द्रु०घा० २५३

चाले

काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम । कविकल्पद्रुम ।

भ्रम् घातु भ्रमण, घूमना, बार-बार जन्म लेना अर्थों में प्रयुवत हुई है। शतपथ ब्राह्मण में देखिए— अर्थनमभिमृशति । भ्रमसि, ज्वलदिस । अब इसको छूता है। तू चलने वाला है। तू जलने वाला है। योगचृडामणि उपनिषद् में देखिए— तावज्जीवो भ्रमत्येव यावत्तत्वं न विन्दति ।

प्राणी जब तक तत्व प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक (संसार चक्र में) घूमता

है।

'गीता' में देखिए—
न च शक्तोम्यवस्थातुं अमतीव च मे मनः ।
मेरा मन अमित हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं ।
महाभारत कर्णपर्व' में देखिए—
अमन्ति नानाविधशस्त्रचेष्टिताः ।
नाना प्रकार के शस्त्रों से युक्त होकर घूम रहे हैं ।
भागवत पुराण् में देखिए—
तावत्संसारचकेऽस्मिन् अमतेऽज्ञानतः पुमान् ।
मनुष्य अज्ञानवश तब तक इस संसार चक्र में चक्कर काटता रहता है ।
दशकुमारचरित पूर्वपीठिका में देखिए—
दुविनीतः कामपालो जनकाग्र जन्मनोः शासनमितकम्य मुवं बन्नाम ।
दुष्ट कामपाल पिता एवं बड़े भाइयों की आज्ञा का उल्लंघन कर पृथ्वी

मालतीमाधव° में देखिए—

पर घूमने लगा।

<sup>3. (8181318</sup> 

<sup>7. 88</sup> 

<sup>3. 2130</sup> 

४. ६०।२८

४. माहातम्य० ३।२७

E. 818

७. ११३२

मनो निष्ठाशून्यं भ्रमित च किमप्यालिखति च। मन स्थितिशून्य होता हुआ भ्रमण करता है।

पथ्<sup>3</sup> (पथे) गतौ (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

संस्कृत साहित्य में पथ् घातु के प्रयोग अनुपलब्ध हैं किन्तु पथ् घातु सामान्य रूप से चलना अर्थ में प्रचलित रही होगी, मार्गवाचक 'पथः' शब्द प्रमाणस्वरूप है-

पथति गच्छति अत्र पथः ।

मार्ग को पथ इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उस पर गमन किया जाता है।

कस्<sup>रै</sup> (कस) गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

जैनेन्द्र ।

यशस्तिलकचम्पू में 'कस्' घातु गमन अर्थ में प्रयुक्त हुई है— सारस, कस, तारस्वर: प्रदक्षिणप्रचार:।

है सारस पक्षि, उच्च स्वर वाले शब्दों का उच्चारण करते हुए राजा के दक्षिण पाइर्वभाग में संचार करने वाले होकर गमन करो।

संस्कृत भाषा में प्रचलित कस्तूरी शब्द 'कस् गतौ' धातु से ब्युत्पन्न है। कसति गन्धोऽस्याः दूरतः १।

जिसकी गन्ध दूर तक जाती है।

वि उपसर्ग पूर्वक 'कस्' घातु का प्रयोग 'खिलना' अर्थ में अत्यधिक हुआ है।

१. पा०घा० १।५७३, क्षीर १।५८३, घा०प्र० १।५८०, चा०घा० १।५७२, जै०घा० १।४६२, काश्चा० १।६४५, कात्वा० १।५५४, शाक०घा० १।३७७, है० घा० १।६६३, क०क०द्रु० घा० १८७

२. हला० कोप पृ० ४०=

३. पांचां १।५६०, क्षीरं १।६०१, घांवप्र १।८६३, चांचां १-५८७, जै०घा० १।४६२, काश्चा० १।६४६, कात्वा० १।४६८, शाक्का० १।२० १।३६०, है०धा० १।६५७, क०क०द्रु०घा० ३३१

<sup>8. 51503</sup> 

४. ३।१८४१

निरुक्त में भक्त शब्द की निष्पत्ति 'कस गती' धातु से की गई है-सक्तमिव तितउना पुनन्तः-। सक्तः कसतेर्वा स्याद्विपरीतात् विकसितो भवति । पूर्वोक्त मन्त्र महाभाष्य पस्पशाह्तिक में भी विणित है।

वि पूर्वक कस् घातु 'खिलना' अर्थ में प्रसिद्ध है, अत: एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा-

मालतीमाधव³ में देखिए— विकसित हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकम् । सूर्य के उदय होने पर श्वेत कमल खिलता है।

व्यय्<sup>\*</sup> (व्यय) गतौ (उ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, कातन्त्र, शाकटायन. हैम, कविकल्पद्रम ।

महाभारत में <sup>१</sup> नीलकण्ठटीका में 'ब्यय् गतौ' का प्रयोग दिखाया गया है-

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावस:।

यय--गमय, यच्छेत्यर्थः, न्यय् गतौ इत्यस्य लोटि रूपम् । वलोप आर्षः । भ्रेष् (भ्रेष्) गतौ (उ०) — पाणिनीय ।

चलने क्षीरतरंगिणी, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम । चले कविकल्पद्रम ।

'भ्रेष् गतौ' से तात्पर्य भ्रष्ट होना है। उदाहरणतः ऋक् संहिता में " देखिए--

नू चित्स भ्रेषते जनो न रेषन्मनो यो अस्य पौरमाविवासात्।

१. ४।१० प०

२. शब्दानुशासन के प्रयोजन (सक्तुमिव)

<sup>3. 2174</sup> 

४. पा०घा॰ १।६१०, क्षीर० १।६२०, घा०प्र० १।८८५, चा०घा० १।६०५, कात व्याव १।५७१, शाक व्याव १८६६, है व्याव १।६१८, क व्यव्हु धा० २६०

४. ४।१३।२७

६. पा०घा० १।६१३, काश०घा० १।६८०, कात०शा० ६।५८६, शाक०घा० १।६२१, है०घा० १।६२५, क०क०द्रु०घा० ३२०

<sup>9. 91701</sup>E

जो व्यक्ति शत्रुओं के बाधक इन्द्र की यज्ञों से सेवा करता है, वह स्थान से भ्रष्ट नहीं होता।

ऐतरेय ब्राह्मण में' 'स्खलन' अर्थ में ही भ्रेषम् शब्द का प्रयोग देखिए— तद्यर्थेकपात् पुरुषो यन्नैकतश्चक<mark>्रो वा रथो वर्तमानः ।</mark>

भ्रेषं न्येत्येवमेव स यज्ञो भ्रेषं न्येति । यज्ञस्य भ्रेषमनु यजमानो भ्रेषं न्येति ।

अर्थ इस प्रकार है -- जिस प्रकार एक पैर अथवा एक पहिया होने से मनुष्य और रथ गिर जाते हैं, उसी प्रकार यज्ञ में त्रुटि होने से मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है।

इस प्रकार गति से तात्पर्य यहां स्खलन, गिरना, पदभ्रष्ट होना है। सृ<sup>२</sup> गतौ (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काश-कृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

ऋक् संहिता में अल-गति अर्थ में 'सृ' घातु प्रयुक्त हुई है— वधीद्वृत्रं वज्रेण मन्दसानः सरन्नापो जवसा हतवृष्णीः।

सोम से प्रसन्त होते हुए इन्द्र ने वज्र से वृत्र नामक असुर का वध किया, तदनन्तर जल वेग से बहने लगे।

ऋक् संहिता भें ही सामान्य गमन अर्थ में भी 'सृ' धातु का प्रयोग हुआ है-

जिस प्रकार दुष्ट असती स्त्री को प्राप्त करने के लिए जाता है; उसी प्रकार जिस प्रकार वर कन्या को प्राप्त करने जाता है। महाभारत शान्तिपर्व भें गमन अर्थ में 'सृ' घातु का प्रयोग हुआ है— स्थानानि स्वान्येव सरन्ति जीवाः।

१. ४।३३

२. पा०घा० शद्यद्, चा०घा० शर्दर, जै०घा० श४६७, काश०घा० १।३४६, कात०घा० १।२७४, ज्ञाक०घा० १।४३२, है०घा० २।२४, क०क०द्र०धा० ७०७

<sup>\$. 818.013</sup> 

<sup>8. 61606168</sup> 

<sup>&</sup>lt;mark>थ.</mark> (सुखथांकर) २७१।४२

जीव अपने स्थान पर जाते हैं।
भागवत पुराण में देखिए—
क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ।
मैत्रेय के पास आकर अपना भाव शुद्ध करके।
कर्पूरमंजरी में देखिए—
यश्चाच्च तस्याः सर्गत तिर्यंङ्भि रीक्षितेषु।

स्रु<sup>3</sup> गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरिंगणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जंनेन्द्र, काश-कृत्स्न, कातन्त्र ।

स्रू काशकृत्स्न, शाकटायन, हैम।

द्रुवत् (स्रुतौ गतौ) कविकल्पद्रुम ।

ऋक् संहिता भी 'जल-गमन' अर्थ में 'स्रु' धातु प्रयुक्त हुई है— या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति ।

जो जल अन्तरिक्षस्थ हैं और जो नदी आदि में हैं वे जल जाते हैं। स्रवन्ति गच्छन्ति ।

शतपथ ब्राह्मण में १ देखिए— यदेभ्यो लोकेन्योऽन्न ् स्रवति तदस्रीवयोऽधातः । जो अन्न इन लोकों से कहता है, वह अस्रवीय है। छान्दोग्य उपनिषद् में ६ दिखए—

अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेऽभ्याहन्याज्जीवन्स्रवेथाः । हे सौम्य, यदि कोई इस महान् वृक्ष के मूल में आघात करे तो यह जीवित रहते हुए ही केवल रस-स्राव करेगा ।

रामायण में युद्धकाण्ड में देखिये-

१. दाप्राश

<sup>7. 718</sup> 

३. पा०धा० १।६६०, क्षीर० १।६७३, घा०प्र० १।६४४, चा०घा० १।२८७ जै०घा० १।४६७, काश०घा० १।३४४, कात०घा० १।२७६, शाक०घा० १।३६६, है०घा० १।१४, क०क०द्रु०घा० ६२

<sup>8. 918812</sup> 

४. 5131314

६. ६1११1१

<sup>3128 .0</sup> 

तयोः क्षतजमार्गेण सुस्नाव रुधिरं बहु।
उन दोनों के घाव वाले अंगों से खून वहने लगा।
मृच्छकटिक में देखिए—
मेघाः स्रवन्ति बलदेवपटप्रकाशाः।
वलदेव के वस्त्र के समान कान्ति वाले ये मेघ बरस रहे हैं।
भट्टिकाच्य में देखिए—
अलोठिष्ठ च भूपृष्ठे शोणितं चाडप्यसुस्रुवत्।
सुग्रीव भूमि पर गिर पड़े, उनका रुधिर बहने लगा।
इस प्रकार स्रु धातु बहना अर्थ में प्रचलित है।
द्रु गती (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र,
काशकुरस्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम।

स्रुतौ गतौ कावेकल्पद्भुम । चन्नवीर टीकाकार द्र गतौ की व्याख्या पिघलना अर्थ में करते हैं । द्रविति—विलीनो भवित (पिघलता है)। ऋक् संहिता में दे बहने अर्थ में 'द्रु' धातु का प्रयोग देखिए—

ता अद्रवन्नार्ष्टिषेणेन सृष्टा देवापिनाःः। ऋष्टिषेण के पुत्र देवापि द्वारा सृष्ट वे जल बहने लगे। ऋक्-संहिता में ही बीघ्र जाने के अर्थ में 'द्रु' घातु का प्रयोग देखिए—

मध्वा संपृक्ताः सारथेन धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिव ।

हे इन्द्र, तुम हमारे पास आओ और जहां मधुमिक्षिका के मधु के समान रसयुक्त एवं प्रीतिजनक सोम से हवन किया जा रहा है उस देश को शीघ्र आओ।

१. ४१४४

२. १४।४६

३. माघ०घा० १।६६४, क्षीर० १।६७४, घा०प्र० १।६४०, चा०घा० <mark>१।२५७,</mark> जै०घा० १।४६७, काञ्चा० १३४४, कात०घा० १।२७६, <mark>शाक०घा० १।३६४, है</mark>०घा० १:१३, क०क०द्रु०घा० ४६

४. काशा०धा० १।३५५

<sup>4.</sup> १०१६ मा६

६. 51815

शतपथ ब्राह्मण में सवण अर्थ में द्रु घातु प्रयुक्त हुई है ...

'सोऽस्य विष्वङ्ङेव प्राणेभ्यो दुद्राव । मुखाद्वैवास्य न दुद्राव तस्मा-त्प्रायश्चित्तिरास ।'

इन्द्र के नाभिका आदि छः अंगों से सोम बहा, इन्द्र के मुख से सोम का स्त्रवण नहीं हुआ अतः इन्द्र प्रायश्चित्त करने के योग्य हुआ।

रामायण में पलायन अर्थ में द्रु धातु का प्रयोग हुआ है—

सम्भ्रान्तमनसः दुद्रवुर्भयपीडिताः ।

उनके मन में बड़ी घबराहट हुई और ये सब भय से पीड़ित हो इधर-उधर भागने लगे।

उत्तररामचरित में 'द्रव्य के पिघलने' अर्थ में द्रु घातु का प्रयोग देखिए— 'द्रवित च हिमरक्मावुद्गते चन्द्रकान्तः'।

चन्द्र के उदित होने पर चन्द्रकान्त मणि पिघलता है।

इस प्रकार द्रुधातु पलायन, स्रवण अर्थों में प्रयुक्त हुई मिलती है। स्रवण, पिघलना गति से ही सम्बद्ध हैं। स्रवण, बहाव किसी तरल पदार्थ का ही देखा जाता है; जैसे पानी, दूध। पानी का बहाव पानी की गित है। मोमबत्ती और चन्द्रकान्तमणि का पिघलना मोमबत्ती तथा चन्द्रकान्त मिण की गित ही है। सामान्य गमन अर्थ में द्रुधातु प्रसिद्ध नहीं है।

जु<sup>४</sup> (जुङ्) गतौ (आ॰)—काशकृत्स्न, हैम, कविकल्पद्रुम । जुङ् इति नन्दी क्षीरतरंगिणी । 'जु' घात् शीघ्र गमन अर्थ में प्रयुक्त हुई है ।

ऋक-संहिता<sup>४</sup> में देखिए—

विपाट्छ्तद्री पयसा जवेते।

जल से युक्त विपाट, शुतदी दोनों निदयां समुद्र के प्रति शीघ्र जाती हैं। सारभार जवेते—शीघ्रं गच्छतः।

तैतिरीय संहित। धे में देखिए—

१. प्राप्ताहान

२. युद्ध का० ७६।६

३. ६।१२

४. क्षीर० १।६८२, काशव्याव १।५५२, हैव्याव १।५६६, कव्कवद्रुव्याव ६२

प्र. ३।३३।१

६. ६।१।७।२

मनसा जवते । शतपथ ब्राह्मण<sup>3</sup> में देखिए—

यदिदमन्तरिक्षमेत ् ह्याकाशमनु जवते। उस अन्तरिक्ष या आकाश में ही यह वायु चलता है। संयुत्त-निकाय में जवति शीघ्र गति अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जु गती (प०)

रहसि कविकल्पद्रुम।

ऋक् संहिता<sup>४</sup> में प्रेरित करने वाली अर्थ में 'जवनी' शब्द का प्रयोग देखिए—

शतऋतुं जवनी सूनृतारुहत ।

सा० भा० — बहुविध कर्म करने वाले इन्द्र को वृत्र के वध के प्रति प्रेरित करने वाली वाणी इन्द्र को उत्साहित करने वाली हुई।

क्वेताक्वतर उपनिषद्<sup>ध</sup> में देखिए—

अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः; विना हाथ पैर के होते हुए भी शीघ्र जाता है। नारदपारिव्राजक उपनिषद्<sup>६</sup> में पूर्वोक्त मन्त्र ही उद्धृत है। निघण्टु<sup>°</sup> में जवितः—गितकर्मा कहा गया है। च्यु<sup>८</sup> (च्युङ्) गतौ (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम।

टीकाकार चन्नवीर<sup>°</sup> च्यु गतौ घातु की व्याख्या 'तैरना' अर्थ में करते हैं —

१. १०।३।४1२

२. १।३३

३. क०क०द्रु०धा० ५८

४. शाप्रशार

<sup>3916 . 2</sup> 

E. 8188

७. २११४

द. पा०घा० १।६७३, क्षीर० १।६द२, घा०प्र० १।६६०, चा०घा० १।४७८, जै०घा० १।४६१, काश०घा० १।४४२, काल०घा० १।४६६, काक०घा० १।२६१, है०घा० १।४६४, क०क०द्रु०घा० ५८

६. काश०घा० १।४५२

च्यवते — तरति।

ऋक् संहिता में प्रेरित करना अर्थ में च्यु घातु प्रयुक्त हुई है—

'महतो यद्ध वो बलं जनां अचुच्यवीतन निरीरचुच्यवीतनम्'।

हें मरुत्, तुम बलशाली हो, इसलिए सब मनुष्यों को अपने-अपने व्यापार् में प्रेरित करो । बादलों को भी प्रेरित करो ।

प्राप्त होना अर्थं में ऋक् संहिता में ही 'च्यु' धातु देखिए— 'अश्वावतीर्गोमतीर्विश्वसुविदो भूरि च्यवन्त वस्तवे'।

बहुत अश्वों से युक्त, गायों से युक्त, सारे धन की स्वामिनी उषा देवता प्रजा के निवास के लिये हमें प्राप्त हो।

शतपथ बाह्मण में<sup>3</sup> अधिकार से वंचित करना अर्थ में णिजन्त च्यु घातु का प्रयोग देखिए—

'ते ये ह तथा कुर्वन्ति । एत ् ह ते पितरं प्रजापित ् सम्पदश्च्यावयन्ति त इष्ट्वा पापीया ् सो भवन्ति ...।

जो ऐसा करते हैं, वे प्रजापित पिता को उस मात्रा से वंचित कर देते हैं और यज्ञ करके पाप कमाते हैं।

महाभारत में आश्वमेधिक पर्व में पट होना अर्थ में च्यु धातु प्रयुक्त हुई है—

कथं शरीरं चयवते कथं चैवोपपद्यते ?

(काश्यप ने महात्मा से पूछा)—यह शरीर किस प्रकार गिर जाता है, नष्ट हो जाता है ? फिर दूसरा शरीर किस प्रकार प्राप्त होता है ?

मनुस्मृति में पथ से विचलित होना अर्थ में च्यु धातु का प्रयोग मिलता है—

'अस्माद्धर्मान्त च्यवेत क्षत्रियो घ्नन्रणे रिपून्'। क्षत्रिय या कोई भी राजा इस धर्म से कभी भी विचलित न हो। मनुक्ष्मृति में ही एक अन्य स्थल पर च्यु घातु नष्ट होना अर्थ में प्रयुक्त हुई है—

<sup>2. 21235122</sup> 

२. १।१८४।२

३. १०।२।३।८

४. १७१२

थ. १२।६६

इ. १२।६६

जो शास्त्र वेद-मूलंक नहीं हैं, बल्कि पुरुष-कल्पित हैं वे बनते और बिगड़ते रहते हैं।

रघुवंश में 'च्युतम्' क्रदन्त शब्द पृथक् अर्थ में प्रयुक्त हुआ मिलता है— स्वतश्च्युतं विह्निमिवाद्भिरम्बुदः ।

जैसे बादल जल की वृष्टि से अपने से पृथक् अग्नि को बुक्ताने के लिए समर्थ नहीं होता।

अभिज्ञान शाकुन्तल में शिरे हुए अर्थ में 'च्युतम्' कृदन्त शब्द का प्रयोग हुआ है—

अर्कस्योपरि शिथिलं च्युतिमव नवमालिकाकुसुमम्।

शिथिल होकर आक के पेड़ के ऊपर गिरे हुए चमेली के फूल के समान ...।

इस प्रकार च्यु धातु प्रेरित करना, नष्ट होना, पृथक् होना, विचलित होना अर्थ में प्रचलित है।

चन्नवीर ने तैरना अर्थ में च्यु धातु की व्याख्या की है। कन्नड़ भाषा में 'च्यवन' शब्द 'बहाव' एवं 'च्युति' शब्द 'बह निकलने' का वाचक है, अतः हमारा विचार है कि चन्नवीर चूंकि कन्नड़ प्रदेशीय टीकाकार हैं, अतः कन्नड़ प्रदेश में प्रचलित अर्थ में उन्होंने 'च्यु' धातु की व्याख्या की है।

प्रुङ् गतौ (आ०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृतस्त, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

टीकाकार चन्नवीर पृङ्गतौ की व्याख्या अधिक होने के अर्थ में करते हैं—

प्रवते — अधिकं भवति । प्रवकः, प्रवमाणः — आधिनयम् ।

१. ३।४८

२. २15

३. काश०धा० १।४४२

४. क०हि०कोष पृ० २६६

प्र. पाठघाठ १।६७३, क्षीरठ १।६८३, घाठप्रठ १।६६४, चाठघाठ १।४७८, जैठघाठ १।४९१, कातठघाठ १।४५६, शाकठघाठ १।२६२, हैठघाठ १।ण६७, कठकठद्रुठघाठ ५०

६. काश०धा० १।५५२

ऋक् संहिता में 'प्रवतां' शब्द का प्रयोग जलों के गमन अर्थ में हुआ है —

'राजेव युःवा नयसि त्विमित्सिचो यदासामग्रं प्रवतामिनक्षसि'। मार्कण्डेय पुराण में प्रवणम् शब्द का प्रयोग देखिए—

यत्तातो मामभिद्रष्टुं करोति प्रवणं मनः ;

पिता मेरे को देखने के लिए मन को अभिमुख करता है।

प्रोथ शब्द अश्वनासिका का वाचक है और 'प्रु गती' धातु से व्युत्पन्न है। नथुनों में गित स्पष्ट ही है। सांस लेने में उनका सिकुड़ना, फैलना नथुनों की गित ही है। शिशुपालवध में प्रोथ शब्द का प्रयोग देखिए—

रिसयिषति भूयः शष्पमग्रे विकीणं पट्तरचपलौष्ठः पुस्फुरत्प्रोथमश्वः।

ओठों को अत्यन्त चलाता हुआ एवं नथुनों को स्फुरित करता हुआ सामने विखेरी हुई घास को खाने की इच्छा करता है।

प्लु (प्लुङ्) गतौ<sup>४</sup> (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटाय<mark>न,</mark>

हैम ।

सर्पणे कविकल्पद्रुम ।

प्लु घातु तैरना अर्थ में प्रसिद्ध है। ऋक्-संहिता में रे तैरना अर्थ में ही प्लु घातु का प्रयोग देखिये—

'अदो यद्दारु प्लवते सिन्धोःपारे अपुरुषम्'।
सा०भा०—पुरुष से रहित लकड़ी से बना देवता का शरीर समुद्र के किनारे
जल पर तैरता है।

प्लवते—जलस्योपरि वर्तते । अथर्वसंहिता में तैरने अर्थं में ही प्लु घातु का प्रयोग देखिये—

१. १०१७५१४

२. २३।5६

<sup>3. 28122</sup> 

४. पा०घा० १।६७३, क्षीर० १।६८३, घा०प्र० १।६६५, चा०घा० १।४७८, जै॰घा० १।४६१,, काश्च०घा० १।४५२, कात०घा० १।४५६, शाक०घा० १।६६३, है॰घा० १।५६८, क०क०द्रु०घा० ६०

प्र. १०।१५५।३

६. ४।४।१४

मध्ये ह्रदस्य प्लवस्व विगृह्य चतुरः पदः। सा०भा०—सरोवर में अपने पैरों को फैलाकर **तैर** । शतपथ ब्राह्मण में <sup>९</sup> एक स्थल पर णिज<mark>न्त शब्द का प्रयोग त</mark>ैराने अर्थ में देखिये-

'या एता मैत्रावरुणमवसे वज्जो वाऽआज्य रेत: सोमो नैतद्वज्रोणाज्येन रेतः

सोम हिनसानीति तस्माहाऽअपप्लावयति'।

जो मैत्रावरुण ग्रह में है और घी वज्र है तथा सोम वीर्य है, ऐसा न हो कि वज्ररूपी घृत से सोमरूपी वीर्य नष्ट हो जाय, इसलिये उसको उस पर तैराता है।

कात्यायन श्रौतसूत्र में भी तैराने के अर्थ में ही 'प्लु' धातु से व्यूत्पन्त

णिजन्त तिङन्त का प्रयोग देखिये-

समुद्रे त इत्यृजीषकुम्भं <mark>प्लावयति ।</mark> रामायण के उत्तरकाण्ड में 'उड़ने' के अर्थ में प्लु घातु प्रयुक्त हुई है-ग्रहीतुकामो बालाकं <mark>प्लवतेऽम्बरमध्यमः ।</mark>

(हनूमान्) बालसूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा

रहे थे।

रघुवंश में 'पसीने से भीगने' अर्थं में प्लु घातु का प्रयोग हुआ है-गादाङ्गदैर्बाहु निरप्सु बालाः क्लेशोचरं रागवशात्प्लवन्ते । भट्टिकाव्य में 'घूमने' के अर्थ में प्लु' घातु का प्रयोग देखिये—

यथामुखीनः सीतायाः पुष्तुवे बहु लोभयन् । हिन्द्रिक (मारीच मृग का रूप धारण कर) सीता के सामने उन्हें प्रलोभित कर

घूमने लगा।

The state of the s भट्टिकाच्य में ही 'सामान्य गमन' अर्थ में 'प्लु' घातु का प्रयोग देखिये-

ववृथे शुशुभे चैषां मदो हुष्टैश्च पुष्तुवे । इनका (हाथियो का) पद बढ़ा और शोभित भी हुआ; हुन्ट होकर वेग लने लगे। . · 民主人心智 等文化学 · TDIAK

THE STATE OF STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.

से चलने लगे।

१. ३१६।३।२६

<sup>7.</sup> १०1818

३. ११।३० ४. १६१६०

४. ४१४८

E. 88183

इस प्रकार प्लुधातु सामान्य गमन, उड़ना और तैरना अर्थ में प्रयुक्त हुई मिली है। किन्तु प्लु' घातु 'तैरना' अर्थ में अधिक प्रसिद्ध है, 'तैरना' अर्थ में ही इसके अधिक प्रयोग मिलते हैं।

स्कन्द<sup>े</sup> (स्कृन्दिर्) गतौ (प०)—पाणिनीय, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

अन्यत्र गमन अर्थ में ऋक् संहिता में 'स्कन्द्' धातु का प्रयोग देखिये— यस्ते द्रप्सः स्कन्दति,

हे सोम, तुम्हारा रस अधिषवण धर्म से अन्यत्र जाता है। यहां सोम का जाना, बहना स्रवण ही है।

शतपथ ब्राह्मण में 'गिरने' अर्थ में 'स्कन्द्' घातु का प्रयोग हुआ है ─ तथेति देवा अब्रुवन् यद्वहिष्परिधि स्कन्दस्यित तद्युष्मासु। देवों ने उत्तर दिथा ─ अच्छा जो परिधियों के बाहर गिर जाए, वह तुम्हारा।

मनुस्मृति" में देखिये-

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्ववचित् ।

विष्णु-पुराण में 'स्कन्द्' घातु का प्रयोग देखिये — दिवास्वप्ते च स्कन्दन्ते ये नराः ब्रह्मचारिणः ।

जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय (बुरी भावना से) वीर्यपात हो जाता है...।

भट्टि-काव्य' में 'पास जाने, पहुंचने' के अर्थ में 'स्कन्द्' घातु प्रयुक्त हुई

# युद्धोन्मत्ताद्विना शत्रून् समास्कन्तस्यति को रणे।

१. पा०वा० १।६६६, क्षीर० १।७०७, घा०प्र० १।६८७, चा०वा० १।२६२, जै॰वा० १।४६३, काश्चा० १।३५६, काल०वा० १।२८१, शाक॰वा० १।४७५, है॰वा० १।३१६, क०क०द्रु०वा० २१०

<sup>2. 80180185</sup> 

३. ११३।३।१६

<sup>8. 21850</sup> 

४. रा६।२७

६. १६११०

युद्ध में युद्धोन्मत्त राक्षस के बिना सत्रुओं के पास कौन अभियान करेगा। सृप् (सृप्लु) गती (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, बातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम।

ऋक्संहिता में देखिये —

उपसर्प कातरं भूमिमेताम्,

मातृभूमि के पास जाओ।

उपसर्प---उपगच्छ।

अथर्वसंहिता में देखिए-

वीध्रे सूर्यमिव सर्वन्तं मा पिशाचं तिरस्करः।

वीध्र नामक अन्तरिक्ष में सूर्य के समान इधर-उधर घूमते हुए पिशाच को अन्तिहित न कर।

शतपथ ब्राह्मण में ४ देखिए--

इमे वै लोका: सर्पा यिद्ध कि च सर्पत्येष्वेव तल्लोकेषु सर्पति तद्य-

त्सर्पानामुपतिष्ठत ।

ये लोक सर्प हैं, क्योंकि जो कुछ चलता है इन्हीं के भीतर चलता है। निघण्टु में भृष्लू धातु को गत्यर्थक ही कहा गया है—

सपंतिः गतिकमा ।

विष्णु-पुराण में देखिए-

काष्ठां गतौ दक्षिणतः क्षिप्तेरिव सर्पति ।

(सूर्य) दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीक वेग से चलते हैं।

कुमारसम्भव में देखिए—

१. पा०घा० १।७०२, क्षीर० १।७१०, घा०प्र० १।६६१, चा०घा० १।२६४, जै०घा० , काश०घा० १।३४४, कात०घा० १।२७६, शाक०घा० १।६६०,है०घा० १।३४१, क०क०द्रु०घा० २३७

P. 2018=180

<sup>3. 812010</sup> 

४. ७।४।१।२७

<sup>8. 5188</sup> 

E - 512158

<sup>6. 2716</sup> 

चमूषु सर्पन्मरुदाहतोऽहरन्नवीनसूर्यस्य च कान्तिवैभवम् । 'नागानन्द' में देखिए—

सर्वदिभः सप्त सर्पिष्कणिमव कवलीकर्तृमीशे समुद्रान्।

रयैं (रयेंड्) गतौ (आ०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम।

रये गती घात्वर्थ से तात्पर्य घनीभूत पदार्थों का द्रवित होना और द्रवीभूत पदार्थों का घनीभूत ठोस होना है —

द्रवमूर्तिस्पर्शयोः श्यः ।3

शतपथ ब्राह्मण में 'पाला पड़ना' अर्थ में रयै घातु का प्रयोग देखिए— शिशिरो स यदेतयोर्ब लिष्ठं स्यायति ।

यह दोनों शिशिर ऋतु के महीने हैं, क्योंकि इनमें पाला बहुत पड़ता है। रिवोगतौ (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काश-कृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम।

मराठी भाषा में असुजणे किया रिव गती धातु से व्युत्पन्न है। असुजणे किया का अर्थ to abate, to subside है, अध:पतन, क्षीण होना है।

अदादिग ण

हुन् (हन गतौ)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम।

<sup>.</sup> १. १४।२१

२. पा॰घा॰ १।६७८, क्षीर॰ १।६८७, घा॰प्र॰ १।६७१, चा॰घा॰ १।४८२, जै॰घा॰, काश॰घा॰ १।४५२, कात॰घा॰ १।२६०, है॰घा॰ क॰क॰द्रु॰ घा॰ ७८; अ॰ ६।६।२४

<sup>3.</sup> ४।३।१।१६

<sup>8.</sup> 

४. पा०घा० १।७३६, क्षीर० १।७४१, घा०प्र० १।१०१८, चा०घा० १।६३८, जै०घा०, काश०घा० १।७०७, कात०घा० १।६१६, शाक०घा० १।८८७, है०घा०, क०क०द्र०घा० ४६

६. मञ्चु कोष

७. पा॰ धा॰ २।२, क्षीर० २।२, घा॰ प्र० २।२, जै॰ धा॰ ३।४६८, कार्श॰ धा॰ २।२, कात॰ घा॰ २।६२०, शाक॰ घा॰ २।६७०, है॰ धा॰ २।४२, क॰क॰ दु॰ धा॰ २२४

महाभारत में उद्योगपर्व में 'हन्' घातु का 'गति' अर्थ में प्रयोग हुआ है— को ह्यनन्तरमात्मानं ब्राह्मणो हन्तुमहंति ।

नीलकण्ठ टीका —हन्तुं गन्तुं हन्तेर्गत्यथंत्वमत्र ज्ञेयम् ।

ज्ञातुमित्यर्थः कोऽर्हति न कोऽपीत्यर्थः। यशस्तिलकचम्पू में सामान्य गमन अर्थ में ही हन् घातु का प्रयोग हुआ

हंसि, कुतो न हंसि रहितुं निरावाघावकाशं <mark>देशम् ।</mark>

राजहंसी, मधुर शब्द उच्चारण करने के लिये तू बाघाशून्य स्थान पर किस कारण नहीं जाती ?

्द्रा—कुत्सायां गतौ³ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन ।

चान्द्र, कविकल्पद्रुम । पलायने

ऋक् संहिता<sup>४</sup> में पास जाना, पकड़ लेना, आश्रय लेना अर्थों में द्वा घातु प्रयुक्त हुई है--

'सनायुवो नमसा नव्यो अर्केवंसूयवो मतयो दस्म दद्गुः।' सा०भा० — दर्शनीय, तू स्तुति करने योग्य है। अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाले, घन के इच्छुक विद्वान् तुम्हारे पास जायें, अर्थात् तुम्हारा दृढ़ता से आश्रय लें।

दद्रः-वहुना प्रयासेन जग्मुः। भगाने के अर्थ में अथवंसंहिता में द्रा घातु का प्रयोग देखिए—

अथो इट इव हायनोप द्राह्मवीरहा ।

जैसे गया हुआ वर्ष फिर लीटकर नहीं आता है, इसी प्रकार हमारे वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र आदि को नष्ट न करता हुआ चला जा (फिर न आ)। अथर्व-संहिता में ही अन्य प्रयोग देखिए-

है-

१. ४।४२।३५

रे. पा०चा० २।४७, क्षीर० २।४७, घा०प्र० २।४५, चा०घा० २।१७, जै॰ घा॰ २।४६७, काश्च० २।२०, कात॰घा॰ २।६३६, शाक०घा० ः राह्णद्र, है०बा० राद्र, क०क०द्रु०बा० ४३ 

४. शहरा११

४. ६।१४।३

६. ६।१२६।२

माप द्रान्त्यरातयः।

अदानशील शत्रु हमारे पास से भाग कर कुत्सित गित को प्राध्त करें। शतपथ ब्राह्मण में भी 'कुत्सित गित को प्राप्त कराना' अर्थ में 'दिद्रापयि-ष्यित' का प्रयोग हुआ है—

अथोत्तराणि जपति । द्रापेऽअन्यसस्पतऽइस्येष वै द्रापिरेष वै तं द्रापयित यं विद्रापिषकि—

दिद्रापियषित—कुत्सितं कर्तुभिच्छिति । यहाँद्रापि शब्द रुद्र का वाचक है—

'द्वापयित कुत्सितां गाँत प्रापयित पापिनम्' जो पापी को कुत्सित गिति प्राप्त कराता है, अर्थात् नष्ट कराता है; अतः यहां रुद्र को द्वापि कहा गया है। इस प्रकार 'द्रा-कुत्सायां गतो' से तात्पर्य अधम गित को प्राप्त करना,

नष्ट होना, पलायन है।

मराठी भाषा में भी 'उद्रणें' शब्द छुटकारा पाना, पलायन, अर्थ में प्रयुक्त होता है। उद्रणें शब्द द्रा कुत्सायां गती धातु से ब्युत्पन्न है। वा गती (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काश-

कुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

वा घातु की गति वायु-सम्बद्ध है । उदाहरणार्थ — ऋक्संहिता में<sup>४</sup> देखिए —

द्वाविमौ <mark>वातौ वात</mark> का सिन्धौरा परावतः ।

आगे वाली और पीछे वाली दोनों प्रकार की वायु समुद्र तक अथवा समुद्र से भी दूर देश है, वहां तक जाती हैं।

रामायण में युद्ध-काण्ड में देखिए— वाता हि परुषं वान्ति । प्रचण्ड आंधी चल रही है।

१. हाहाशात्र४

२. म०व्यु० कोष, पृ० ६४

३. पा०वा० रा४३, क्षीर० रा४३, घा०प्र० रा४१, चा०घा० रा१२, जै० घा० रा६७४, काश्चा० रा१७, कात०घा० रा६३३, शाक०घा० रा४६८ है०घा० रा४, क०क०द्रु०घा० ४४

४. १०।३७।२

४. ४।१३

महाभारत के कर्णपर्वं में देखिए— वव्रच वाताः। भागवतपुराण में रे देखिए -वाता न वान्ति। भट्टिकाव्य में देखिए-औक्षन् शोणितमम्भोदा वायवोऽवान् सुदुःसहाः, मेघों ने रुधिर वृष्टि की। प्रचण्ड ह्वाएं चलने लगीं। अमरुशतक में ४ देखिए-हेमना वान्ति वाताः। हेमन्त पवन बहते हैं।

जुहोत्यादिगण

हा (ओहाङ्) गतौ (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काराकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम,

कविकल्पद्रम ।

सहिता में ही 'हा गती' घातु के प्रयोग उपलब्ध हैं— ऋक् संहिता में देखिए— इमे विदस्य ज्रयसो नु देवी इन्द्रस्यौजसो भियसा जिहाते। चोतमान द्यावापृथिवी, वेगवान् इन्द्र के बल के भय से जल्दी चलते हैं। जिहाते —गच्छतः।

ऋक्-संहिता में ही °एक अन्य प्रयोग देखिए— परावरं सु निऋं ति**जिहीताम् ।** पापदेवता अत्यन्त दूर चले जायें।

१. ६5185

<sup>2. 81415</sup> 

<sup>3. 8018</sup> 

<sup>8. 81888</sup> 

४. पा०घा० ३।११, क्षीर० ३।७, घा०प्र० ३।७, चा०घा० ३।२१, जै०घा० १।४६७, काशावधाव २।५४, कातवधाव २।७०३, शाकवधाव ३।१०१६, है० घा० २।७८, क०क०द्रु०धा० ४६

६. ४।३२।६

७. १०।४६।१

जिहीताम्—गच्छतु ।

ऋ<sup>९</sup> गतौ (प॰) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

ऋक्संहिता में 'ऋ' घातु का प्रयोग देखिए— तम इ**र्यात** रेणुं बृहदर्हरिष्वणि: ।

#### दिवादिगण

धूर्<sup>३</sup> (घूरी) गतौ (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

मराठी भाषा में ढुलणे किया गति, मस्तक भूकाना, अर्थ में प्रयुक्त होती है। ढुलणे किया 'धूर्गती' घातु से व्युत्पन्न है।

ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ में देखिए-

मदिरा मेघतां ढ्ले सन्निपाते विण बोले।

पद्<sup>र</sup> (पद) गतौ (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

टीकाकार चन्नवीर काशकृत्स्नर्निदिष्ट पद् गतौ की व्याख्या 'भूषण धारण करना'<sup>द</sup> अर्थ में करते हैं—

पद् गती-भूषणे, पद्यते-भूषणं घारयति ।

१. पा॰घा॰ ३।२६, क्षीर॰ ३।१७, घा॰प्र॰ ३।१७, जै॰घा॰ १।४६७, काश॰घा॰ २।७२, शाक॰घा॰ ३।१०१६, है॰घा॰ २।६, क॰क॰द्रु॰ घा॰ ६६

२. शायदा४

३. पा०घा० ४।४७, क्षीर० ४।४५, घा०प्र० ४।४७, चा०घा० ४।१००, जै०घा० ३।४६६, कार्सा०घा० ४।११२७, है०घा० ३।१२८, क०क०द्भु० घा० २६७

४. म०व्यु० कोष पृ० ३५६

४. १४।२५२

६. पा॰ घा॰ ४।६३, क्षीर॰ ४।६१, घा॰प्र॰ ४।६३, घा॰घा॰ ४।१०७, जै॰ घा॰ ३।४६६, काश॰घा॰ ३।१०५, कात॰घा॰ ३।८१०, शाक॰घा॰ ४।११३५ है॰घा॰ ३।११४, क॰क॰द्रु॰घा॰ २००

७. काश०घा० ३।१०५

द. ७११०४११६

पदकम् — कण्ठाभरणम्।

वैदिक साहित्य में पद् धातु गिरना, मारना, मरना अर्थों में प्रयुक्त हुई मिली है, उदाहरणतः —गिरना अर्थ में ऋक् संहिता में देखिए—

'इन्द्रस्तं हन्तुं महता वधेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट'।

(राक्षसों को) इन्द्र वज्र से मारे और वह राक्षस निकृष्ट होता हुआ गिरे। पदीष्ट—पततु ।

यहां वज्र से मारे जाने पर राक्षस का नीचे गिरना अपने आप में एक गति है।

मरने के अर्थ में ऋक्-संहिता में पद् धातु का प्रयोग देखिए— वजस्य यत्पतने पादि शुष्णः। वज्र के गिरने पर शुष्ण असुर मर गया।

पादि—अगच्छत्, अम्रियतेत्यर्थः ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण में गिराने के अर्थ में पद् घातु प्रयुक्त हुई है— अद्या तिमन्द्र वज्रोण मातुव्यं पादयामिस ।

उस शत्रु को इन्द्र वज्र से छेद कर गिराते हैं।

भट्टि-काव्य में समीप बाने के अर्थ में पद् घातु का प्रयोग आङ् उपसर्ग-युक्त हुआ है—

एष रावणिरापादि वानराणां भयङ्करः।

वानरों को भय उत्पन्न करने वाला यह रावण समीय आया है।

इन सब प्रयोगों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पद् घातु वैदिक साहित्य में हिंसा, गिराना, गिरना अर्थ में प्रचिलत रही है। गिरना अपने आप में एक गित है। पद घातु सामान्य-गमन अर्थ में भी प्रचिलत रही होगी, पैर-वाचक पाद शब्द इस और संकेत करता है। पाद शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—

'पद्यते गम्यते अनेन'। पद् घातु से करण में घल प्रत्यय से पाद शब्द की सिद्धि होती है। पांव से चला जाता है, गमन किया जाता है, अतः पाद कह- लाते हैं।

१. ६।२०।५

२. राष्ट्राय

<sup>₹.</sup> १४15€

वंगला भाषा भें भी पद शब्द 'गति-प्राप्ति' का वाचक है।

चन्नवीर टीकाकार ने भूषण घारण करना अर्थ में पद घातु का प्रयोग माना है, यह व्याख्या भी उचित जान पड़ती है, क्योंकि पद्म शब्द कमल का वाचक है। 'पद्म' शब्द 'पद गती' घातु से उणादि सूत्र अनिस्तुस्रुहुस्त्रिति से मन् प्रत्यय से बना है। कमल पुष्प श्रृंगार-साधन है, इसी अभिप्राय से चन्न-बीर टीकाकार ने 'पद्यते—मूषणं घारयति' व्याख्या की होगी।

### स्वादिगण

हिं<sup>3</sup> गतौ (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काश-कृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन हैम, कविकल्पद्रुम।

'प्रेरित करना' अर्थ में हि घातु का प्रयोग देखिए--

हिन्बन्त्यश्वम् ।

अश्व को प्रेरित करते हैं।

भागवत पुराण<sup>४</sup> में 'हि' घातु का प्रयोग देखिए— सुरे<mark>श, कस्मान्त हिनोषि</mark> वज्र पुरःस्थिते वैरिणि मय्यमोघम्,

हे देवराज, सम्मुख खड़े मुक्त शत्रु पर अमोघ वज्र क्यों नहीं चलाते हो ? भागवत पुराण में ही एक अन्य स्थल पर 'शरीर छोड़ना' अर्थ में 'हि' धात का प्रयोग देखिए—

स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्, जब तक मैं यह शरीर न छोडूं, तब तक देव प्रतीक्षा करे।

तुदादिगण

ऋष् (ऋषी) गतौ (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

१. बं०श०कोष २।१२६३

<sup>₹.</sup> 

है. पाठ्यां प्रार्थ, क्षीर प्रार्थ, घाठप्र प्रार्थ, चाठ्या प्रार्थ, जैठ घाठ काश्वाचाठ ४।५, काल्यां ४।६३६, शाक्वां प्रार्थ्ध, कंठक द्रुट्यां प्र

४. ३।५३।२४

४. ६।११।६

६. शहार्४

७. पा०था० ६।८, क्षीर० ६।८, घा०प्र• ६।७, चा०घा० ६।१६, ज्ञाक०घा० ७।१३२१, है०घा० ४।१०४, क०क०द्रु०घा० ३०७

ऋक्-संहिता भें देखिए—
सुत सोमो अर्षित विष्णवे।

निचोड़ा हुआ सोम इन्द्र के लिए जाता है।

ऋक्-संहिता में ही एक अन्य प्रयोग देखिए—

समेनपह्नुता इमा गिरो अर्षित ।

अकुटिल हमारी स्तुतियां सोम के साथ जाती हैं।

ईशावास्योपनिषद् में देखिए—

नैनदेवा आष्नुवन् पूर्वमर्षत्।

## शब्दार्थक धातुएँ

आठों घातुपाठों में मिलाकर २०४ शब्दार्थक घातुएं हैं। इन २०४ शब्दार्थक घातुओं में व्यक्त वाक्, अव्यक्त वाक्, माषण, परिभाषण एवं भषण अर्थ में पढ़ी गई घातुओं की संख्या भी सम्मिलित है। इन २०४ घातुओं में २१ घातुएं ऐसी हैं, जो शब्द अर्थ के साथ-साथ अन्य अर्थों में भी निर्दिष्ट हैं। चूंिक शब्दार्थक घातुओं का प्रकरण है, अतः उनके शब्द अर्थ की ब्याख्या इसी अध्याय में की गई है।

धातुपाठों में पठित शब्दार्थंक धातुओं की परिमाण-तालिक। इस प्रकार है—

| धातुपाठ      | धातु संख्या | शब्दार्थंक | प्रतिश्वत |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              |             | धातु सं०   |           |
| पाणिनीय      | १६०५        | 8 7 8      | 53.0      |
| चान्द्र      | १५७५        | १०७        | 30.7      |
| जैने रद      | १४७८        | १२१        | 5.25      |
| काशकृत्स्न   | २४११        | 208        | 5.४६      |
| कातन्त्र     | १८५८        | १२१        | ६.५१      |
| शाकटायन      | १८५५        | १२३        | ६.६६      |
| हैम          | १६५०        | १२१        | ६.११      |
| कविकल्पद्रुम | २३४८        | १२३        | ४.२१      |

२०४ धातुओं में से ६ धातुएँ 'व्यक्तायां वाचि' अर्थ में पढ़ी गई हैं और

१. हाइ४ा२

२. हाइ४ा६

<sup>₹.</sup> ४

द्ध घातुओं के अर्थ स्पष्ट हैं; अतः उनके विशिष्ट अर्थ के विवेचन की आवश्य-कता नहीं रह जाती । इस प्रकार शेष १८७ घातुओं में से ६२ घातुओं के विशिष्ट अर्थ के सम्बन्ध में संस्कृत एवं अन्य भाषाओं से संकेत मिले हैं। अतः उन्हीं घातुओं को यहाँ लिया जा रहा है। घातु-सूची इस प्रकार है—

## भ्वादिगण

| •    |          |   | _  |         |
|------|----------|---|----|---------|
| 8    | कास्     |   | 3  | कद्     |
| 3    | पर्      |   | 8  | शृथ्    |
| X    | नर्द्    |   | Ę  | नद्     |
| ७    | गुञ्ज्   |   | 5  | कूज्    |
| 3    | ह्रेष्   |   | १० | हिष्    |
| 28   | बृंह्    |   | १२ | ह्राद्  |
| १३   | स्वन्    |   | 88 | भण्     |
| 38   | क्वण्    |   | १६ | रस्     |
| १७   | रण्      |   | १८ | गै      |
| 38   | गज्      |   | २० | ध्वन्   |
| 28   | रास्     |   | 22 | नास्    |
| 23   | कण्      |   | 28 | हिक् क् |
| २५   | गृज्     |   | २६ | द्रेक्  |
| 70   | ध्ये क्  |   | २८ | गज्     |
| 35   | रम्म्    |   | ३० | रम्ब्   |
| ₹ ?  | अम्ब्    |   | ३२ | स्यम्   |
| 33   | कल्      |   | 38 | कल्ल्   |
| ३५   | पिट्     | , | ३६ | व्रण्   |
| ३७   | घ्मा     |   | ३८ | बुक्क्  |
| 38   | रेष्     | 7 | 80 | घु      |
| 88   | ङु       | , | ४२ | गर्     |
| 83   | ऋण्      |   | 88 | के      |
| ४४   | मण्      |   | ४६ | मश्     |
| ४७   | ह्रस्    |   | ४८ | बण्     |
| 38   | भीम्     |   | X0 | रेम्    |
| प्रश | म्लेच्छ् |   |    |         |

|     | 7      | अदादिगण          |    |       |
|-----|--------|------------------|----|-------|
| ५२  | क्षु   |                  | ४३ | ₹     |
| xx  | शिञ्ज् |                  |    |       |
|     |        | जुहोत्यादिगण     |    |       |
| 22  | मा     |                  |    |       |
|     |        | दिबादिगण         |    |       |
| ५६  | वाश्   |                  |    |       |
|     |        | तुदादिगण         | -  | • :   |
| ५७  | घुर्   |                  | ५८ | जद्   |
| 34  | कुण्   |                  | 40 | कु र् |
|     |        | <b>क्</b> यादिगण |    |       |
| ६१  | गृ     |                  |    |       |
|     |        | चुरादिगण         |    |       |
| 6.5 | मार्ज  | 9                |    |       |

इनमें से अधिकतर घातुएँ पशु पक्षियों एवं निर्जीव पदार्थों की ध्वनि और मनोभावों से सम्बद्ध हैं, जिससे भाषा के कई शब्दों के निर्माण पर प्रकाश पडता है।

पशु, पिक्षयों की व्वित्त से मेल खाने वाली घातुओं में कु,कुर, पु, गुञ्ज, गु, पुर, घुर, बुवक, भल् आदि घातुएँ हैं। पशु, पिक्षयों की व्वित्तयाँ ही घातुएँ हैं और उन जीवों की प्रतीक भी हैं। कुत्ता भों-भों करता है, भों-भों से मिलती-जुलती ही भेल्, बुकक् घातुयें 'रव-रव' को ही द्योतित करती हैं। सूअर 'घुर-घुर' शब्द करता है, उसी आधार पर बनी हुई 'घुर' घातु 'सूअर के शब्द' अर्थ में ही प्रचित्त हैं। पिक्षयों के 'कू-कू कलरव' के आधार पर ही बनी हुई कु, कूज् घातुएँ कौए का कां कां करना, कोयल के कूकने अर्थ की वाचक हैं। उल्लू धातुएँ कौए का कां कां करना, कोयल के कूकने अर्थ की वाचक हैं। उल्लू 'घू घू' शब्द करता है, अतः 'घु' घातु 'उल्लू के शब्द' की प्रतीक हैं। अमर 'गु, गु गुंजन' करता है, उसी के शब्द से गुञ्ज् घातु का विकास हुआ। कुर-कुर शब्द करने वाले कुरर पक्षी की ध्विन का अनुकरण कर कुर् घातु बनी और 'कुर' घातु से उस पक्षी-विशेष की ध्विन का ही बोघ होता है। इस प्रकार मानव ने अपने आस-पास के जीवों की ध्विन का अनुकरण कर कई शब्द बनाये, इस अनुकरण को ही अंग्रेजी में Onomotopoeic theory कहते हैं।

पशु-पक्षियों की व्विन का अनुकरण व्वन्यात्मक अनुकरण है, इसके अति-रिक्त निर्जीव पदार्थों की व्विन का अनुरणनात्मक अनुकरण है। प्रत्येक वस्तु की अपनी विशिष्ट घ्विन होती है। नदी 'नद नद' शब्द कर बहती है, उसी आधार पर 'नद्' घातु आज नदी के नद नद शब्द' करने अर्थ में प्रयुक्त हुई मिली है। नूपुरों से 'भन-भन' 'रण-रण' शब्द होता है, उसी 'भन-भन' घ्विन के अनुकरण से भण् धातु का विकास हुआ।

इसी प्रकार मनोभावों से भी कई घातुएँ विकसित हुई। प्रसन्नता, दुःख आदि के भावावेश में मुख से 'आह, उफ़' आदि शब्द निकल जाया करते हैं। 'उ' घातु इन्हीं भावों से विकसित है।

इस प्रकार मानव ने अपने आस-पास के जीवों, वस्तुओं की ध्विन का अनुकरण कर भाषा का विकास किया। अनुकरण-सिद्धान्त के प्रवर्तक जी॰ एच्० हार्डर कहते हैं—'आदिकाल में मनुष्य जड़ तथा चेतन से प्राकृतिक घ्विनयों का अनुकरण करता होगा और बाद में यही घ्विनयाँ उन पदार्थी तथा जीवों का प्रतीक बन गई होंगी। तदनन्तर इन्हीं घ्विन-संकेतों से अन्य शब्द वन गये होंगे; जैसे भौ-भौं से मूंकना, पी-पी से पिपियाना आदि। अतः भाषा का आरम्भ अनुकरणात्मक शब्दों से हुआ। यही कारण है कि जानवरों तथा निर्जीव पदार्थों के वाचक शब्द उनकी स्वाभाविक ध्विनयों से मेल खाते हैं और भिन्न भाषाओं में एक ही अथवा समान रूपों में मिलते हैं, उदाहरणार्थ म्याऊं चीनी, मिश्री तथा भारतीय भाषाओं में एक ही रूप में प्राप्त होता है।

कास् (कासृ) शब्दकुत्सायाम् (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटा-यन, हैम ।

> शब्दे कु शब्दे

चान्द्र। कविकल्पद्रम।

क्षीरस्वामी<sup>3</sup> 'शब्दकुत्सायाम्' घात्वर्थं की व्याख्या इस प्रकार करते हैं— शब्दस्य कुप्सा रोगित्वात् ।

टीकाकार चन्तवीरकृत" व्याख्या इस प्रकार है-

१. भाषा और समाज, भाषा विज्ञान पर भाषण, पृ० ३५१

२. पाव्चाव शार्यवर, क्षीरव १।६११, घाव्याव १।६२४, चाव्याव १।४४७, जैव्याव १।४६१, काञ्चवाव १।६३३, कातव्याव १।४३६, शाकव्याव १।२२४, हैव्याव १।६४४, कव्कव्युव्याव ३३१

इ. सीर० १।४११

४. काराव्याव १।५३३

कासते-कासनं करोति (खांसता है) ।
टीकाकार दुर्गादास भी 'कास्रोगहेतुः कुत्सितशब्दः' कहते हैं ।
कास् धातु 'खाँसने' अर्थ में ही प्रयुक्त होती है, उदाहरणार्थ अथर्वसंहिता<sup>3</sup>
में देखिए —

मुञ्च शीर्षक्त्या उत कास एवं प्रष्प्रशाविवेशा यो अस्य।
सा०भा—हे सूर्य, सिर में व्याप्त होकर पीड़ा देने वाले शीर्षिक्त नामक शिरोरोग से इस पुरुष को छुड़ाइये। हृदय और कण्ठ के भीतर रहने
वाला क्लेष्म रोगिविशेष खांसी इस पुरुष के सब जोड़ों में घुस
गया है।

सुश्रुतसंहिता में र देखिये---

इवसिति क्षौति चात्यर्थमप्याघमति कासते।

भागवत-पुराण में ४ देखिए---

कासश्वासकृतायासः।

खाँसने और सांस लेते में भी उसे बड़ा कष्ट होता है।

प्राकृत ग्रन्थ प्रश्न-व्याकरण-सूत्र में १ देखिए—

विहलमतिदुव्वला किलंता कांसता।

कांसता—रोगविशेषात् कुत्सितशब्दं कुर्वाणाः।

इस प्रकार 'शब्दकुत्सायाम्' धात्वर्थ से यहाँ खाँसना अर्थ अभिष्रेत है। कर्द् (कर्द) कुत्सिते शब्दे (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्सन, कातन्त्र,

शाकटायन, हैम।

कृत्सित्रवे कविकल्पद्रुम।

सायण" कृत्सित शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते हैं-

१. श०क०द्रु०कोष २।१२१

२. १।१२।३

३. १११२१२६

४. ३।३०।१६

थ. ३।१२, पृ० ४४

६. पाठ्या० १।४०, क्षीर० १।४६, घा०प्र० १।४६, चाठ्या० १।१६, जै०घा० १।४६३ काश०घा० १।३६४, कात०घा० १।१६, शाक०घा० १।४६२, है०घा० १।३०६, क०क०द्रु०घा० १६४

७. मा०घा० १।५०

कुत्सितशब्द इह कोक्षः। (उदर में होने वाला शब्द)। कोक्षे कर्दति—केशवस्वामी ।

टीकाकार चन्नवीर दारा की गई व्याख्या इस प्रकार है—
कुत्सिते शब्दे—निन्दिते शब्दे। कर्दते—फेनः संहतो भवति।
कर्दभः—पङ्कः। कर्दिः, कर्दनम् कर्दनीयम्—अपानवायुशब्दे।

चन्नवीरकृत व्याख्या के स्पष्ट है कि वे कर्द घातु से निष्पन्न कृदन्त शब्दों का ही 'कुत्सित शब्द' अर्थ में प्रयोग मानते हैं। तिङन्त रूप कर्दते की व्याख्या उन्होंने भिन्न अर्थ में की है।

कर्व शब्द का तात्पर्य कीए का शब्द,<sup>3</sup> आनन्द न देने वाला स्वर एवं उदरस्थ वायुनिष्कासन है।

मराठी भाषा में 'खदरवदणे' शब्द मलनिष्कासन अर्थ का वाचक है और 'कर्द कुत्सिते शब्दे' घातु से ब्युत्पन्न है।

पर्द् (पर्द) कुत्सिते शब्दे (आ०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन।

अपानोत्सर्गे कविकल्पद्रुम ।

सायण े ने 'पर्द कुत्सिते शब्दे' धात्वर्थ की व्याख्या 'गुदरव' अर्थ में की है—

'इह कुत्सितः शब्दो गुदरवः'। क्षीरस्वामीकृत° व्याख्या देखिए—

पायुघ्वनौ वर्ततेऽयम् । निश्शब्दमधोवातं मन्वाना अशब्द इत्याहुः ।

१. वही

२. काश०घा० १।६४

३. श०क०द्रु० कोष २।४४

४. म०व्यु० कोष पृ० १६६

४. पा०घा० १।२४, क्षीर० १।२४, घा०प्र० १।२८, चा०घा० १।३२६, जै०घा० १।४८६, काञ्च०घा० १।३६४, कात०घा० १।३१३, शाक०घा० १।२४, क०क०द्रुष्या० २००

६. माघ०धा० शार्थ

७. क्षीर० १।२५

व्याकरणचन्द्रोदय<sup>9</sup> में भी 'गुदा का शब्द' अर्थ में व्याख्या की गई है ।-इस प्रकार 'पर्द्' धातु 'मलिनस्मारक स्थान से निस्सृत वायु' अर्थ वाली

ही है। श्रृष<sup>२</sup> (शृष्) शब्दकृत्सायाम् (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातु-प्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न,

कातन्त्र, शाकटायन, हैम।

पर्दे

कविकल्पद्रम ।

क्षीरतरंगिणी में कहा गया है—

शब्दकुत्सा पायुशब्दत्यात्।

व्याकरण-चन्द्रोदय में भी 'गुदरव' अर्थ में ही 'शृध् शब्दकुत्सायाम्' घात्वर्थ की व्याख्या की गई है।

टीकाकार चन्तवीर ने<sup>४</sup> भी 'अपानवायुशब्द' अर्थ में ही शृध् घातु की व्याख्या की है-

शर्धते — अपानमिति

शर्धकः, शर्धमानः शुद्धः अपानशब्दकर्तरि । मनुस्मृति में शृध् धातु 'गुदरव' अर्थ में प्रयुक्त हुई है — अवशर्धयतो गुदम् ।

कुल्लूकमट्ट-- अर्धनं कुत्सितो गुदशब्दः।

इस प्रकार 'कुित्सत राब्द'—इस सामान्य अर्थ में निर्दिष्ट कास्, कर्द्, पर्द्, शृध् चारों घातुएँ विशिष्ट अर्थ की द्योतक हैं। कास् घातु के स्थान पर 'खाँसने' अर्थ में पर्द्, शृध् घातुओं का प्रयोग नहीं कर सकते।

नर्द् (नर्द) शब्दे (प०) - पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र,

१. ३१४५ पृ०

२. पा०घा० १।४६३, क्षीर० १।४०६, घा०प्र० १।७६३, चा०घा० १।४७०, जै०घा० १।४६३, काश०घा० १।४७८, कात०घा० १।४८६, शाक०घा० १।२९६, है०घा० १।६४८, क०क०द्रु०घा० २१७

३. ११४०६

<sup>8. 3132</sup> 

४. काश०धा० १।५७८

६. 51757

७. पा०घा० १।४८, क्षीर० १।४७, घा०प्र० १।४४, घा०घा० १<mark>।१७,</mark> जै०घा० १।४९ड, काश्च०घा० १।१६, कात०घा० १।१७, काश्च०घा० १।४५६ जै०घा० १।३०३, क०क०द्रु०घा० २००

जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

नर्द् घातु 'गर्जन' अर्थं में प्रयुक्त होती है, उदाहरणतः षड्विश ब्राह्मण' में देखिए-

निनर्दन्तिव गायति,
गजरने के समान गाता है।
महाभारत के शल्यवध पर्व में देखिए—
तो वृषाविव नर्दन्तो,
वे बैलों के समान गरजते हुए।
रामायण के युद्धकाण्ड' में देखिये—

ननर्द युघि सुग्नीवः स्वरेण महता महान् । उस समय सुग्नीव ने युद्ध में उच्च स्वर से गर्जना की । बुद्धचरित में रे देखिए—

हर्षेण कश्चिद्वृषवन्ननर्दे । कोई हर्ष से सांड के सदृश गरजता था । भट्टि काव्य में <sup>४</sup> देखिए—

अनिद्युः कपिन्याद्याः

वानरों ने जोर से शब्द किया। वंगला भाषा में दि शब्द को 'वृष-ध्वनि' कहा गया है।

नद् (णद) अव्यक्ते शब्दे (प॰)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन,

हैम।

**क्लिष्टोक्तौ** 

कविकल्पद्रम ।

१. २।१।२३

<sup>₹.</sup> ٤١٩٦١٥

<sup>3. 8418</sup> 

४. १३।२६

४. १५ ।३५

६. बं० श० कोष० १।११८१

७. पाठ्या० १।४८, क्षीर० १।४७, घा०प्र० १।४६, चाठ्या० १।१४, ज्ञा० १।४६३, काञ्च । १।१६, कात्रुघा० १।१५, शाक्रुघा० १।४५६, है०घा० १।२६६, क्रुक्ट व्या० १६८

नद् घातु साहित्य में 'मेघ-गर्जन, नदी का शब्द करना, वाद्यों का सब्द', अर्थों में प्रयुक्त हुई मिली है।

ऋक्-संहिता में 'मेघ-गर्जन' अर्थ में नद् धातु का प्रयोग देखिए— सिंहा इव नानदित प्रचेतसः,

प्रकृष्ट ज्ञान वाले मेघ सिंहों के समान शब्द करते हैं। अथर्व-संहिता में 'नदी का शब्द करना' अर्थ में प्रयोग देखिए— यददः संप्रवतीरहायनदता हते।

हे जलो, इस ताडन करने योग्य मेघ को ताडित करने पर तुमने इघर-उद्यार को चलकर शब्द किया था; (उसी से तुम्हारा नाम नदी पड़ा)।

छान्दोग्य उपनिषद् में वेखिए —

नदयुरिवाग्नेरित ज्वलत उपशृणोति।

बैल शब्द और अग्नि शब्द की तरह सुनता है।
शां०भा० – नदयुरिव ऋषभकूजितिमव।
निरुक्त में देखिये—

नद्यः कस्मात् ? नदना इमा भवन्ति शब्दवत्यः । क्योंकि ये शब्द वाली होती हैं, अतः नदी नाम पड़ा । रामायण के युद्धकाण्ड में ४ देखिये—

नेदुः प्रहृष्टा युधि यातुषानाः, राक्षस हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगे । महाभारत के विराट् पर्व भें देखिये —

कुञ्जराणां नदताम्, शब्द क ने वाले हाथियों का । भागवत पुराण में 'नदत्' शब्द 'पक्षि-शब्द' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है— बोली बोलने वाले पक्षियों तथा मौरों के कलरव से गुंजायमान सरोवर

में ।

१. शह्राह

र. ३।१३।१

३. ३।१३।३

<sup>8. 210</sup> 

प्र. प्राप्त

६. ४।५६।१

७. ४।२५।२७

कुमारसम्भव में वाद्य शब्द अर्थ में नदत्सु शब्द का प्रयोग देखिये— नदत्सु सूर्येषु ।

नगाड़ों के बजने पर।

भट्टिकाव्य में 'पक्षी के शब्द' अर्थ में नदत् शब्द का प्रयोग हुआ है— उपारुरोदेव नदत्पतङ्गः कुमृद्वतीं तीरतरुदिनादौ ।

जिस पर बैठकर पक्षी शब्द करते हैं, ऐसा तीरवृक्ष कुमुदिनी के प्रति मानों रोया ।

बंगला भाषा<sup>3</sup> में घण्टे की ब्विन को नद शब्द से व्यक्त किया गया है। ध्विन-वाचक नाद शब्द नद् घातु से ही व्युत्पन्न है।

मराठी भाषा में प्रवाद शब्द आवाज करना अर्थ में प्रयुक्त होता है और नदी का भी वाचक है।

कन्नड़ भाषा में नद शब्द शब्द, शोर अर्थ में प्रयुक्त होता है।
गुट्य (गुजि) अव्यवते शब्दे (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप,
जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम।

शब्दे काशकृत्स्न । कुजने कविकल्पद्रुम ।

काशकृत्स्न-निर्दिष्ट गुञ्ज् शब्दे धात्वर्थ की व्याख्या टीकाकार चन्नवीर ने<sup>ड</sup> बड़ी विचित्र की है—

गुञ्जति-आकर्षति ।

गुञ्ज् धातु साहित्य में भ्रमर-गुञ्जन अर्थ में प्रयुक्त हुई है। भट्टिकाट्य में देखिये--

१. १६।५०

२. २१४

३. बं०श० कोष १।११७४

४. म व्यु कोष, पृ० ४३६

थू. क०हि० कोष पृ० ३२६

६. पा॰घा॰ १।१२२, क्षीर॰ १।२३, घा॰प्र॰, १।२००, चा॰घा॰ १।७६, जै॰घा॰ १।४६३, शाक॰घा॰ १।७६, कात॰घा॰ १।४४३, है॰घा॰ १।१६४, क॰क॰द्रु॰घा॰ ११६

७. काश०धा० १।७६

<sup>3, 3198</sup> 

न षट्पदोऽसौं न **जुगुङ्ज यः ।** वह भौरा नहीं, जो अ**ब्यक्त मधुर घ्वनि न करे ।** नवसाहसाङ्कचरित में° देखिये—

आम जुगुञ्जत्कलहंसपंक्<mark>तिः ।</mark> मधुर <mark>गुंजार करती हुई</mark> कलहं<mark>सों की पंक्ति ।</mark> गीतगोविन्द में³ देखिये —

> गुञ्जन्मधुव्रतमण्डली । शब्दायमान भ्रमर-समूह।

प्रसन्तराघव में<sup>3</sup> देखिये—

ययोश्चके गुञ्जन्मधुपमवतंसं रघुपतिः । रघुपति ने गुंजन करने वाले भ्रमरों से युक्त…

भामिनीविलास में देखिये-

मञ्जु गुञ्जन्तु भृङ्गाः।

ये भौरे मनोहर गुंजार करें।

वंगला भाषा<sup>४</sup> में गुञ्ज शब्द 'भ्रमरों के शब्द' के लिये ही प्रयुक्त होता है।

कन्तड़ भाषा में भांजत् शब्द गूंजना, गुंजार करना और गुतगुनाना अर्थ में प्रयुक्त होता है।

कूज्" (कूज) अन्यक्ते शब्दे (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

हिक्कने

कविकल्पद्रुम ।

<sup>₹.</sup> १1१**८** 

<sup>2. 218</sup> 

३. ६।२६

<sup>8. 818</sup> 

प्र. बं०श०कोष १।७६८

६. क०हि० कोष पृ० २३१

ও पा०घा० १।१३६, क्षीर० १।१३७, घा०प्र० १।२२०, **घा०घा० १।७४,** जै०घा० १।४९४, शाक०घा० १।७४, कात०घा० १।७४, काश०घा० १।४५, है०घा० १।१४१, क०क०द्रु०घा० ११७

टीकाकार चन्नवीर ने कोयल की ध्विन को कूज् धातु से व्यक्त कियाः है—-

कूजित-शब्दयति, कूजक:-पिक:

अथर्व-संहिता में भोंकने के अर्थ में कूज् घातु प्रयुक्त हुई है-

कुक्कुराविव कूजन्तौ।

सा०भा०-भोंकते हुए कुत्तों की तरह (भगाते हैं)।

षड्विश-ब्राह्मण में देखिये--

अथ यदास्य पृथिवी तटति स्फुटति कूजित ः।

सुश्रुत-संहिता में अमर शब्द अर्थ में कूज् धातु प्रयुक्त हुई-

मृङ्गराजस्तु कूजति।

रामायण के युद्धकाण्ड में 'आर्तनाद' अर्थ में कूजन शब्द का प्रयोग देखिये—

कूजन् पृथिव्यां निपपात वीरः । सुग्रीव आर्तनाद करते हुए पृथिकी पर गिर पड़े ।

रामायण के युद्धकाण्ड में ही पक्षियों के कलरव अर्थ में कूज् घातुः देखिये—

तस्य सानुषु कूजन्ति नानाद्विजगणास्तथा । उस पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते थे । भागवत पुराण में "वांसुरी बजाने" के अर्थ में कूज् धातु का प्रयोग देखिये—

मधुपितरवगाह्य चारयन् माः सहपशुपालबलक्ष्चुकूज वेणुम्'। उस वृन्दावन में पहुंचकर श्रीकृष्ण ने बलराम तथा अन्य ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वंशी बजाई।

रघुवंश में कोयल के कूकने अर्थ में कूज् घातु प्रयुक्त हुई है-

१. काश०घा० १।७४

२. १।१००।२

<sup>3. 519</sup> 

४. पाञ्घा०स० पृ० ६५

थ. ३६।४१

इ. ६७।१६४

७. १०।२१।२

ड. २१४६

पुंस्कोकिलो मन्मधुरं चुकूज।

पुरुष कोकिल ने मधुर स्वर में कूकना प्रारम्भ किया। ऋतुसंहार में अमर-गुंजन अर्थ में कूज् धातु प्रयुक्त हुई है— कुजद्द्विरेफोऽप्ययमम्बुजस्य।

कमल पर गुनगुनाता हुआ भ्रमरः।

नवसाहसाङ्कचरित में शार्तनाद अर्थ में कूज् घातु प्रयुक्त हुई है— पतितं चुकुज दहने न कस्य वा मृदुमालतीमुकुलभाल्यमाधय ।

कोमल मालती की कलियों की माला को आग में दहकते हुए देखकर किसकी मनोव्यथा चीत्कार न कर उठेगी।

कुत्तों के भौंकने अर्थ में बुक्क और भष् घातु प्रयुक्त की जाती हैं। कुत्तों के मौंकने अर्थ में अथर्वसंहिता में ही कूज् घातु का प्रयोग देखा गया है। पक्षियों के कलरव अर्थ में ही अधिकतर कूज् घातु का प्रयोग देखा जाता है।

बंगला भाषा में शब्द, कोलाहल, पक्षी-रव अर्थ में कूजन शब्द का प्रयोग होता है।

मराठी माषा<sup>४</sup> का कुंजण शब्द कूज् धातु से ब्युत्पन्न है; कुंजण शब्द का अर्थ भ्रमरशब्द और शब्द है।

कन्नड़ भाषा में 'कूज' शब्द चिल्लाहट, क्क, गुंजन, गड़बड़ाहट अर्थों में प्रयुक्त होता है।

हेष्६ (हेषृ) अव्यक्ते शब्दे (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन,

हैम।

शब्दे

चान्द्र।

१. ६।१६

२. १०।५२

३. बं०श०कोष १।६६३

४. म०व्यु०कोष पृ० १७२

प्र. क०हि०कोष पृ० १६३

६. पा०घा० १।४०१, क्षीर० १।४१०, था०प्र० १।६२३, चा०घा० १।४५७, काश्चा० १।४३१, काल०घा० १।४३८, शाक०घा० १।२२२, है०घा० १।८४१, क०क०द्रु०घा० ३२६

स्वनेऽक्वानाम् — कविकल्पद्रुम। ह्रेष् घातु घोड़ों के हिनहिनाने के अर्थ में ही प्रयुक्त की जाती है। ऋक् संहिता में देखिए—

प्र या वाजं न हेषन्तं पेरुमस्यंर्जुनि । तुम हिनहिनाते हुए घोड़ों के समान । रामायण के युडकाण्ड में<sup>र</sup> देखिए—

हयानां ह्र**ेषमाणानां** शृण् सूर्य-घ्वनि तथा; हिनहिनाते हुए गोड़ों तथा बाजों की आवाजें भी सुनो । महाभारत के शल्यवध पर्व में<sup>3</sup> देखिए—

अरुवाविव ह्रे **पन्तः ।** अरुवों के समान हिनहिनाते हुए । दूतवाक्य में<sup>४</sup> देखिए—

ह्रेषन्ते मन्दुरास्तद्यास्तुरगपरघटा ; घोड़साल में उत्तम घोड़े हिनहिना रहे हैं। बुद्धचरित में देखिए—

यदि ह्यह्रे विष्यत बोधयन् जनम्;
यदि हिनहिनाकर लोगों को जगाता हुआ।
बुद्धचरित<sup>६</sup> में ही एक अन्य प्रयोग देखिए—
संयताननो हनुस्वनं नाकृत नाप्यह्रे वत।
संयत मुख होकर न जबड़ों से शब्द किया और

संयत मुख होकर न जबड़ों से शब्द किया और न हिनहिनाया।
शिशुपालबध में हिनहिनाने अर्थ में ही प्रयोग देखिए—
जयतुरगा जिहेषिरे।
विजयी घोड़े हिनहिनाने लगे।
इस प्रकार हिनहिनाना अर्थ ही हो पृ धातु से अभिप्रेत है। स्वनेऽश्वानाम

१. क०क० धान्धार

२. ३३।२७

३, ५४।३६

<sup>8. 2124</sup> 

थ. ना४१

६. डा४४

७. १७।३१

अर्थ में होष् धातु का पाठ उचित ही है, किन्तु ऐसे व्यक्त धात्वर्थ कविकल्प-द्रुम धातुपाठ में बहुत कम हैं।

वंगला भाषा में होष शब्द अश्व-रव अर्थ में प्रयुक्त होता है। मराठी भाषा में भी हेषा शब्द हिनहिनाने अर्थ का ही वाचक है—

'ह्रोषा नाम तु हिंसणे"।

हिंसणें किया हिनहिनाने अर्थ की ही वाचक है—

द्वारीं धुलोत गजसंघ हिंसोत तेजी

हैं प्\* (हे पृ) अव्यक्ते शब्दे (आ०) पाणिनीय ।
स्वनेऽश्वानाम् किवकत्पद्रुम ।
हो प् धातु हिनहिनाने अर्थ में ही प्रयुक्त हुई मिली है, उदाहरणार्थ
रामायण के युद्धकाण्ड में देखिए—
हयानां हो जितेरिप
महामारत के विराट् पर्व में देखिए—
सदा हो जिन्त वाजिनः ।
घोड़े सदा हिनहिनाते हैं।

बृह् (वृहि) शब्दे (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, चान्द्र, शाकटायन, वृह् धातु हाथियों के चिंघाड़ने अर्थ में प्रसिद्ध है, उदाहरणार्थ — रामायण के युद्धकाण्ड में देखिए — गजानां बृंहितै:सार्घ हयानां ह्रेषितैरिप । हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने से । महाभारत के विराट् पर्वं भें देखिए —

१. बं०श०कोष २।२३६१

२. म०व्य०कोष पृ० ७७७

३. म०व्यु ० कोष पृ० ७७४

पा०था० १।४०१, क०क०द्रु०था० ३२६

५. ४२१४०

<sup>.</sup> इ. ४७।२४

७. पा॰घा॰ १।४७४, क्षीर॰ १।४८६, चा॰घा॰ १।२४६, शाक॰घा॰ १।८८

ज. ४२१४º

इ. ४७१२४

गजानां <mark>बृंहितैः । हा</mark>थियों की **चिघाड़ों** से । महाभारत के शल्यवधः पर्व<sup>ी</sup> में देखिए—

बृहन्ताविव कुञ्जरौ।

किरातार्जुनीय में देखिए-

बातेनुश्चिकतचकोरनीलकण्ठान्कच्छान्तानमरमहेमबृंहितानि ।

देवताओं के विशाल हाथियों की चिघाड़ों ने कच्छ में निवास करने वाले चकोर और मयूरादि को भी आइचर्यचिकत कर दिया।

शिशुपालवध<sup>3</sup> में देखिए—

<mark>मन्दैर्गजानां रथमण्डलस्वनैर्निजुह्न</mark>ुवे तादृशमेव बृंहितम् ।

रथ-समूहों की गम्भीर व्विनियों के साथ वैसा ही गम्भीर हाथियों का गरजना छिप गया।

बंगला भाषा में बृंह शब्द अर्थ का वाचक है।

करनड़ भाषा<sup>४</sup> में बृहित शब्द गर्जता हुआ अर्थ में प्रयुक्त होता है। ह्राद्<sup>६</sup> (ह्राद) अव्यक्ते शब्दे (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप,

काशकृत्स्न, कातन्त्र, ।

शब्दे स्वने चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम, । कविकल्पद्रम ।

शतपथ ब्राह्मण में बिजली की गरज अर्थ में ह्रादुनयः शब्द का प्रयोगः हुआ है—

वियदिचिरशितरङ्गारा हादुनयो विस्फुलिङ्गा । विजली लो है, चमक अंगारा है, गरज चिनगारियां हैं। निरुक्त<sup>म</sup> में देखिए—

१. ५४।३६

<sup>3, 0138</sup> 

३. १२।१४

४. बं०श०कोष २।१६०४

४. क०हि०कोष पृ० ३६४

६. पाठघाठ १।२२, क्षीर० १।२२, घा०प्र० १।२४, चा०घाठ १।३२४, काब्रुघाठ १।३६२, कात्रव्याठ १।३११, शाक्रव्याठ १।२१, है०घाठ कठकठबुठ्याठ २१०

७. १४।६।१।१३

<sup>5. 213</sup> 

ह्रदो ह्रादतेः शब्दकर्मणः।

हरिवंश पुराण' में देखिए---

चञ्चद्विद्युद्गणाविद्धा घोरा निह्न<mark>दिकारिणः।</mark>

किरातार्जुनीय में भेरी-शब्द अर्थ में हादम् शब्द का प्रयोग देखिए— संघर्षयोगादिव मूर्च्छितानि, हादं निगृहणन्ति न दुन्दुभीनाम्।

(हिनहिनाहट और चिंघाड़ें) जो अन्योन्य स्पर्धा के कारण वृद्धि को

प्राप्त हो जाते हैं; भेरी के निर्घोष को तिरस्कृत नहीं कर रहे हैं।

भट्टिकाव्य' में पटह में ह्राद् घातु का प्रयोग हुआ है— जहादे पटहैम् शम्।

पटहों ने अतिशय शब्द किया।

बंगला भाषा<sup>४</sup> में अन्यक्त शब्द, वाद्यादि घोष अर्थ में हाद शब्द का प्रयोग होता है।

प्राकृत भाषा में हरइ शब्द, शब्द अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—सेतुबन्ध में देखिए—

तिमीण साअरमज्भे —णीहरह रआ। (तिमीनां सागरमध्ये —निर्ह्नंदित रवः)

टीका—निर्ह्णं दित —प्रतिशब्दं जनयति । यथा संवर्तः प्रलयस्तत्कालीनमेघानां रवो निह्नादीभवतीत्यर्थः ।

स्वन् (स्वन) शब्दे (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्प-द्रुम।

स्वन् धातु गूँजना, शब्द करना, भंकार अर्थों में प्रयुक्त हुई मिली है।

१. ४२।१४

<sup>2.</sup> १६15

<sup>3. 8 418</sup> 

४. बंश० कोष २।२३६१

प्र. प्रा७१

इ. पांचां १।४४७, क्षीरं १/४४६, घावप्रव १।८२६, घाव<mark>धाव १।४४६,</mark> जैवधाव १।४६२, काशवधाव १।६३२, कातवधाव १।४४१, शांकवधाव १।३४३, हैवधाव १।३८७, कवकवदुवधाव २२४

ऋक् संहिता में <sup>9</sup> रथ का शब्द करना अर्थ में स्वन् धातु का प्रयोग देखिए—

आ यो बना तातृषाणो न याति वार्ण पद्या रथ्येव स्वानीत्।

जिस प्रकार रथ युद्धमार्ग से जाता हुआ शब्द करता है, उसी प्रकार अपिन जल्दी-जल्दी वृक्षसमूहों को जलाती हुई प्रकाशित करती है।

तैतिरीय बाह्मण में देखिए-

स्वनेभ्यः पर्णकम्।

भा०—स्वनेभ्यः सशब्दजलाभिमानिभ्यः पर्णकं सविषं पर्णं जलस्योपरि स्थापयित्वा मत्स्यग्राहिणम् ।

रामायण के युद्धकाण्ड में<sup>3</sup> दिशाओं का गूंजना अर्थ में स्वन् घातु का प्रयोग हुआ है —

यस्य लाङ्गलशब्देन स्वनन्ति प्रदिशो दश।

जिसकी पूँछ के पटकने की आवाज से दसों दिशाएँ गूँज उठती हैं।

महाभारत के विराट् पर्व में शङ्ख के शब्द अर्थ में स्वनन्तम् शब्द का

स्वनन्तम् महाशङ्खम् ।

भागवत पुराण में चिल्लाना अर्थ में स्वनयन् शब्द का प्रयोग हुआ है— स्वनयन् क्वचिन्मू चिछतः—।

आर्तस्वर से चिल्लाता रहता और मूच्छित हो गया। अभिज्ञान शाकुन्तल में गुंजन अर्थ में प्रयोग देखिए— रहस्याख्यायीव स्वनिस मृदु कर्णान्तिकचर:।

गुप्त बात को कहने वाले के समान कान के पास विचरण करते हुए मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हो।

बुद्ध-चरित में वृक्ष-शब्द अर्थ में स्वन् घातु प्रयुक्त हुई है-

१. २. ४. ६.

र. ३।४।१२।१

३. २६११६

<sup>8. 881=</sup> 

थ. शारदा १६

६. ११२०

७. १२।१२१

न सस्वनुर्वनतरवो निलाहताः कृतासने भगवति निश्चितात्मनि । जब निश्चयपूर्वक भगवान् ने आसन बांघा तब वायु के चलने पर भी वन

के वक्षों से शब्द नहीं हुआ।

शिशुपालवध में भनभन शब्द अर्थ में स्वनितम् शब्द का प्रयोग देखिए—

स्रस्तभुजयुगलवलयस्वनितं प्रति क्षुतमिवोपशुश्राव।

शिथिल दोनों भुजाओं से गिरे हुए कंकण की **भंकार को मानों छींक के** समान सुना।

वि उपसर्गपूर्वक स्वन् घातु भोजन करते समय होने वाले शब्द अर्थ की वाचक है।

पाणिनि ने अष्टाध्यायी<sup>२</sup> में इसके लिए सूत्र <mark>दिया है—</mark> वेश्च स्वनो भोजने ।

भण्<sup>3</sup> (भण) शब्दार्थः (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र। शब्दे जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम।

भण् घातु शब्द अर्थ में पढ़ी गई है जबिक भण् घातु स्पष्ट वाक् अर्थ में प्रयुक्त होती है, अतः भण् व्यक्तायां वाचि धात्वर्थनिर्देश होना चाहिए था। ऋक्-संहिता में मूर्धन्य णकार के स्थान पर दन्त्य नकार प्रयुक्त हुआ है।

ऋक्-संहिता में देखिए—

एत वि पृच्छ, किमिदं भणन्ति।

ये नदियाँ क्या बोल रही हैं ? हे ऋषि, तुम नदियों से पूछो।

ऋक्-संहिता में शही एक अन्य प्रयोग देखिए—

ये स्तुतिपाठ वृत्र का वध कर ब्रह्महत्यारूपी पाप को प्राप्त किए हुए इन्द्र को क्या कहते हैं।

१. १५1६१

२. 5131६६

३. पा॰धा॰ १।६७, क्षीर॰ १।३०८, घा०प्र० १।४४७, चा॰घा॰ १।१४७, जै॰घा॰ १।४६४, काश०धा॰ १।२०६, कात०धा॰ १।१४६, शाक॰ घा॰ १।६६७, है॰घा॰ १।२६४, क०क०द्रु०धा॰ १७६

४. ४।१=1६

४. ४।१५।७

बृहज्जाबाल उपनिषद् में भण् धातु का प्रयोग देखिए— विभूतिरुद्राक्षयोर्माहात्म्यं बभाण । तेजोबिन्दु उपनिषद् में देखिए— देहोऽहमिति या बुद्धिः सा चाविद्येति भण्यते । विक्रमोर्वशीय में देखिए—

पेलवः —ततस्तया इति भणितव्ये पुरूरवसीति तस्या निगँता वाणी । पेलव — तब उवँशी को कहना तो चाहिए था पुरुषोत्तम के प्रति, परन्तु उसके मुख से निकल गया पुरूरवा के प्रति ।

भट्टिकाव्य में<sup>४</sup> देखिए— अभाणीत् माल्यवान् युक्तम् । माल्यवान् ने उचित कहा था । नैषघीयचरित' में देखिए—

देत्यनीतेः पथि सार्थवाहः काव्यः स काव्येन संभामभाणीत् । दैत्यों की नीति के पथ-प्रदर्शक उस शुक्राचार्य ने कविता से सेना का

बंगला भाषा में भी भण् शब्द व्यक्त शब्द अर्थ में प्रयुक्त होता है। मराठी भाषा भणणें किया स्पष्ट वाक् अर्थ में प्रयुक्त होती है, भण् शब्दे घातु से व्युत्पन्न है।

क्वण्<sup>ट</sup> (क्वण) शब्दार्थः (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र शब्दे जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

<sup>2. 212</sup> 

२. ४१६४

३. ३।१ गद्य

४. १४।१६

<sup>3.</sup> १०।४६

६. बं ० श ० कोष २।१६५४

७. मञ्ज्यु व्लोष पृत्र ५६१

द. पा०घा० १।२६७, क्षीर० १।३१२, घा०प्र० १।४५०, चा०घा० १।१४७, जै०घा० १।४६५, काञ्च०घा० १।२०६, कात्त०घा० १।१४६, ज्ञाक०घा० १७००, है०घा० १।२७१, क०क०द्रु०घा० १७२

यास्क ने निरुक्त में भी में से बोलना अर्थ में क्वण धात प्रयुक्त की है-अवभथोऽपि निचम्पूण उच्यते, नीचैरस्मिन **क्वणन्ति** ।

भागवत पराण में देखिए-

वेणं क्वणन्तम् ।

मुरली बजाते हए।

यज्ञादि शुभ कर्म भी निचुम्पूण कहलाते हैं, क्योंकि यज्ञादि कर्म में घीरे श्चब्द करते हैं अतः निचुङ्कुण ही निचुम्पुण हो गया।

मेघदूत में अङ्गार अर्थ में क्वणित शब्द का प्रयोग हुआ है-पादभ्यासैः क्वणितरश्नास्तत्र । वहाँ पैरों की गति के साथ जिनकी मेखलाएँ बजती हैं। कुमारसम्भव में भान अर्थ में क्वणत् शब्द का प्रयोग देखिए-गङ्काप्रवाहोक्षितदेवदारु—िकचित्ववणित्कन्नरमध्यवास । जहाँ के देवदारु वक्षों को गंगा की घारा सींचती थी और गन्धर्व दिन रात गाते थे।

ऋतुसंहार में भङ्कार अर्थ में क्वण धातु का प्रयोग देखिए— क्वणितकनककाञ्चीं मत्तहंसस्वनेषु । मत्तहंसों की व्विन में उनकी सुनहली करघनी की रनभन । भट्टिकाव्य में पंजन अर्थ में क्वण घातु प्रयुक्त हुई है-परिक्षिप्ताः क्वणद्भिरलिगायकैः। शब्द करने वाले भ्रमररूप गर्वयों से घिरे हुए"। हितोपदेश में बजाने के अर्थ में क्वणन शब्द प्रयुक्त हुआ है। इति घोषयतीव डिण्डिमः करिणो हस्तिपकाहतः क्वणन् । हाथी की पीठ पर रखे नगाडे को महावत बजाता है, तो मानों नगाड़ा

कहता है-।

<sup>8. 413</sup> 

२. १०।१४।४२

३. पूर्वमेघ ३७

<sup>8. 8148</sup> 

४. ३।२४

६. ६। ५४

<sup>19. 215</sup>E

उपसर्गपूर्वक ववण् धातु वीणा-शब्द अर्थं की वाचक है। अष्टाध्यायी' में इसके लिए सूत्र है— क्वणो वीणायां च।

कन्नड़ भाषा में शब्द, भंकार, व्विन अर्थों में क्वण शब्द प्रयुक्त होता है।

बंगला भाषा में विषय शब्द अन्यवत ध्विन, शब्द, वीणा के बाद का बाचक है।

रस्<sup>४</sup> (रस) शब्दे (प०)—पाणिनीय, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

शब्दार्थ: क्षीरतरंगिणी।

रस् धातु गर्जन करना, जोर से शब्द करना, नूपुरध्विन अर्थों में प्रयुक्त हुई है—

शतपथ ब्राह्मण में देखिए— अथ यदरसदिव स रासभोऽभवद्। जो रेंका, वह रासभ हो गया। निरुवत में देखिए— रसा नदी रसतेशंब्दकर्मणः। रामायण के उत्तरकाण्ड में देखिए— ररास राक्षसो हर्षात् सतिबत्तोयदो यथा।

वह राक्षस विद्युत् सहित जलघर के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा।

हरिवंश पुराण में देखिए-

१ ३।३।६५

२. क० हि० कोष पृ० २१३

३. बं०श०कोष १।७००

४. पाठ्या० १।४५७, क्षीर० १।४६६, घाठप्र० १।७१३, चाठ्या० १।२४०, जै०्या० १।४६६, काश्चणा० १।३०२, कात्तठ्या० १।२३२, शाक्वणा० १।८६६, है०्या० १।५५२, कठकठद्रुव्या० ३३४

थ. दाशाशाश्य

६. १११३

<sup>9. 919175</sup> 

<sup>5.</sup> ४२।१५

दीष्ततोयाशनीपातैः ररास ।

तपे हुए पानी एवं विजली के गिरने से (उसने) शब्द किया। रघुवश' में देखिए—

करीव वन्यः परुषं ररास ।

जंगली गजराज के समान गरजा।

कुमारसम्भव<sup>२</sup> में देखिए—

ररास विरसं व्योम इयेनप्रतिरवच्छलात्।

विह्वल होकर बाजपिक्षयों की भयानक आवाज में रुदन करने लगे।

शिशुपालवध<sup>3</sup> में गर्जन अर्थ में ही रसन् कृदन्त शब्द का प्रयोग देखिए—

रसन्नरोदीद्भृशमम्बुवर्षव्याजेन यस्या बहिरम्बुवाहः ।

रसन्=गर्जन्; मेघ शब्द्करता हुआ पानी बरसाने के कपट से बहुत रोता था।

वेणीसंहार<sup>\*</sup> में वाद्य-शब्द के अर्थ मे<mark>ं प्रयोग देखिए---</mark>

राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं दुन्दुभिः।

यश की दुन्दुभि राजा को निमन्त्रित करने के लिए जोर से बज रही है।
गीतगोविन्द में रूपूर-घ्विन के अर्थ में रस घातु का प्रयोग देखिए—
रसतु रसनाऽपि।

प्राकृत ग्रन्थ गाथा-सप्तशती में शब्द-करना अर्थं में रसह शब्द का प्रयोग हुआ है —

उपहतो उक्सेतुं रसहं व मेहो महि उअह।

पृथ्वी को प्रयत्न से मानों ऊपर खींचने में असमर्थ होकर आवाज कर रहा है।

१. १६।१८

२. १६।१२

३. ३१४१

४. ११२५

प्र. १०।१९।६

६. ४।३६

रण् (रण) शब्दार्थः (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र । शब्दे जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम । रुति कविकल्पद्रम ।

संहिताओं में स्तुति करना अर्थ में रण् धातु प्रयुक्त हुई है। उदाहरणार्थ —ऋक् संहिता में देखिए—

यस्मिन्विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसदः।

जिस इन्द्र में सबसे अधिक कान्ति विद्यमान है; सप्त-संख्यक होता जिसकी स्तुति करते हैं।

सा०मा० — रणन्ति — शब्दयन्ति, स्तुवन्ति ।

शिशुपालवध<sup>र</sup> में नूपुर की भंकार अर्थ में रणिद्भः शब्द का प्रयोग हुआ है—

रणद्भराघट्टनया नभस्वतः । रणद्भः—ध्वनद्भः ।

वायु के आघात से पृथक् ध्विन करती (वीणा को)। कर्पूरमंजरी में भी भंकार अर्थ में ही प्रयोग देखिए— रणन्मणिनूपुरंन कस्य मनमोहनं हिन्दोलनम्।

मणि-नूपुरों की भकार से युक्त यह भूलना किसके मन को अच्छा नहीं लगता।

इस प्रकार वैदिक समय में रण् धातु 'स्तुति करना' अर्थ में प्रचलित थी, और बाद में 'भंकार' अर्थ में प्रचलित हो गई।

कन्नड़ भाषा<sup>४</sup> में रण शब्द शोर, कोलाहल अर्थ का वाचक है। बंगला भाषा में रण शब्द शब्द और वीणा-ध्वनि का वाचक है।

१. पा०चा० १।२६७, क्षीर० १।३०२, घा०प्र० १।४४५, चा०घा० १।२४७, जै॰घा० १।४६५, काश्च०घा० १।२०६, कात०घा० १।२३२, शाक०घा० १।६६३, है०घा० १।२६०, क०क०द्रु०घा० १७७

२. 51821२०

<sup>3. 2120</sup> 

<sup>8. 2132</sup> 

थ. क०हि०कोष पृ० ३८७

६. बं०श०कोष २।१८८७

गैं शब्दे (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरांगणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काश-कृत्सन, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

गाने कविकल्पद्रुम।
गंधातु गान, स्तुति करना अर्थों में प्रयुक्त होती है।
उदाहरणार्थ ऋक् संहिता में देखिए—
गायन्ति त्वा गायत्रिणः।
हे इन्द्र, उद्गाता तुम्हारी स्तुति करते हैं।

ह इन्द्र, उद्गाता तुम्हारा स्तुति करत ह। शतपथ ब्राह्मणं में देखिए—

यो गायति तस्मिन्नेवैता निमिश्लत ।

या गायात तास्मन्नवता निमश्लत ।

जो गाता बजाता है, उस पर ये (स्त्रियां) मोहित हो जाती हैं। ताण्ड्य ब्राह्मण<sup>8</sup> में देखिए—

एष वै सोमस्योद्गीथो यत्पथते सोमोद्गीतमेव साम गायति ।

छान्दोग्ग उपनिषद्<sup>ध</sup> में देखिए—

अप्राणन्तनपानन् साम गायति ।

बालचरित में देखिए--

गन्धर्वाप्सरसो गायन्ति ।

गन्धर्व और अप्सरायें गाती हैं।

राजतरंगिणी में देखिए—

गायद् मृङ्गिनवारका विस्तीर्णकर्णा गजाः। कलगान करने वाले, भौरों को भगा देने वाले मस्त गजराज को विस्तीर्ण-

कर्ण कहते हैं। प्राकृत ग्रन्थ गाथा सप्तशती में देखिए—

१. पा०धा० १।६४२, क्षीर० १।६४२, घा०प्र० १।६२१, चा०घा० १।२६६, जै०घा० १।४६७, काश०घा० १।३३१, कात०घा० १।२४६, शाक०घा० १।४१४, है०घा० १३६, क०क०द्रु०घा० ७६

<sup>7. 212012</sup> 

इ. इाराष्ट्राइ

४. दादाशार्ड

<sup>¥. 213</sup> 

६. ४।१३

<sup>8391</sup>F .U

इ. ६.१४६

आलोअन्त दिसाओ ससन्त जम्भन्त गन्त रोद्यन्त।

बटोही कभी दिशाओं को देखता, कभी सांस लेता, कभी जंभाई लेता, कभी गाता और कभी रोता।

बंगला भाषा गान शब्द गै धातु से व्युत्पन्न है।

कल्नड़ भाषा में भी गायन शब्द गीत अर्थ में प्रयुक्त होता है। गायन शब्द गै शब्दे घातु से व्युत्पन्न है।

गर्ज्<sup>3</sup> (गर्ज) शब्दे (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

कर्जाशब्दे कविकल्पद्रुम ।

गर्ज् धातु गरजना, जोर जोर से शब्द करना अर्थ में प्रसिद्ध है, उदाहरणार्थ—

श्रीरामपूर्वतापिनि उपनिषद् में देखिए—

अगर्जत् अनुजः ।

छोटा माई गरजा।

रामायण के युद्धकाण्ड' में देखिए--

गजं स्वरं गर्जात वै महात्मा, महोदरो नाम स एष वीरः।

ज़ोर ज़ोर से जो गर्जना कर रहा है, वह महामनस्वी वीर महोदर नाम से प्रसिद्ध है।

विष्णु पुराण में देखिए—
सामस्वर ष्विनः श्रीमा जगर्ज परिघर्षरम् ।
सामस्वर रूपी ध्विन वाले घरणीघर ने घर्घर शब्द से गर्जना की ।
मृच्छकटिक में देखिए—

१. बं०श०कोष० १।७८८

२. क०हि०कोष पृ० २२८

३. पा०घा० १।१३८, क्षीर० १।१३६, घा०प्र० १।२२३, चा०घा० १।३६, जै०घा० १।४६३, काश्च० १।७६, कात०घा० १।७६, शाक०घा० १।५७८, है०घा० १।१६३, क०क०द्रु०घा० ११६

<sup>8.</sup> XIE

थ. ४६।१७

६. शा४।२५

७. प्रारइ

गर्ज वा वर्ष वा शुक्र ।
यदि बादल गरजता है तो गरजे ।
मिट्टकाव्ये में देखिए—
गर्जन् हरिः साउम्भिस शैलकुञ्जे ।
सिंह जलयुक्त पर्वत-निकृंज में गर्जन करता हुआ ।
दाठावंस² प्राकृत ग्रन्थ में देखिए—
तस्मि स्वणे वसुमती सह भूधरेहि गञ्जित ।
उसी क्षण पर्वतों-सहित पृथ्वो ने भयानक शब्द किया ।

बंगला भाषा<sup>3</sup> में गज शब्द मेघ के शब्द अर्थ में प्रयुक्त होता है। बंकिम-चन्द्र ग्रन्थावली<sup>४</sup> में गर्ज शब्द का प्रयोग भी हुआ है।

कन्नड़ भाषा<sup>४</sup> में गॉजसु किया गर्जन करना<mark>, भयंकर व्विन करना अर्थ में</mark> प्रयुक्त होती है ।

ध्वन्<sup>६</sup> (ध्वन) शब्दे (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, का<mark>श-</mark> कृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम।

रवे

कविकल्पद्रम ।

कन्नड़ टीकाकार चन्नवीर ने घ्वनति आर्तशब्दं करोति व्याख्या की

काठक संहिता<sup>°</sup> में घ्वन् घातु का प्रयोग देखिए— वायव्यो वा एष पुरासीत् । सा वाक्सृष्टा न व्यावर्तताध्वनदेव । किरातार्जुनीय<sup>°</sup> में प्रतिष्विन के अर्थ में ष्वन् घातु प्रयुक्त हुई है—

<sup>315 .9</sup> 

<sup>3. 4178</sup> 

३. बं०श० कोष १।७७१

४. वही

४. क०हि० कोष पृ० २२४

६. पा०घा० १।४४०, क्षीर० १।४६४, घा०प्र० १।५३०, चा०घा० १।४७ जै०घा० १।४६२, काञ्च०घा० १।२०६, काञ्च०घा० १।४३०, शाक०घा० १।३३८, है०घा० १।३७६, क०क०द्भु०घा० २२१

७. काश०घा० १।२०६

E. २७।३

ह. १५१३४

दघ्वान ध्वनयन्नाशाः स्फुटन्निब घराघरः । इन्द्रनील पर्वत ने मानों विदीर्ण होते हुए दिशाओं को **प्रतिध्वनित करते** हुए शब्द किया ।

गीतगोविन्द' में भ्रमर के शब्द अर्थ में ध्वन् धातु का प्रयोग हुआ है-

ध्वितिमधुपसमूहे क्वणमिप दधाति । भ्रमरों के शब्द करने पर कान ढक लेता है । भिमती-विलास में मेघ-गर्जन अर्थ में घ्वन् धातु का प्रयोग देखिए—

घीरं घीरं घ्वनित नवनीलो जलघरः।
नवीन और श्यामल मेघ गम्भीर घ्वनि कर रहा है।
महामाष्य पस्पशाह्निक में शब्द को घ्वनि कहा गया है—

शब्दं कुरु, मा शब्दं कार्षीः, शब्दकायं माणवक इति व्वनि कुर्वन्नेव-मुच्यते । तस्माद् ध्वनिः शब्दः ।

ध्विन करते हुए लड़के को कहा जाता है—अधिक शब्द मत करो, यह लड़का शब्दकारी है, अतः ध्विन शब्द है।

वंगला भाषा<sup>3</sup> में ध्वन शब्द शब्द अर्थ का वाचक है।

रास्<sup>\*</sup> (रासृ) शब्दे (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

संस्कृत भाषा<sup>४</sup> में रासभ गदहे का वाचक है।

प० चारुदेव<sup>9</sup> शास्त्री ने गर्दभ के शब्द अर्थ में ही रास् धातु का प्रयोग माना है। संस्कृत-साहित्य में इसके प्रयोग अनुपलब्ध हैं।

कन्नड़ भाषार में रास शब्द शोर, कोलाहल अर्थ का वाचक है।

१. प्राप्त

२. ११६०

३. बं०श० कोष १।११६८

४. पा०धा० १।४०४, क्षीर० १।४१३, घा०प्र० १।६२७, चा०घा० १।४५७, काश्चा० १।४३७, कात्व्या० १।४४१, शाकव्या० १।२२५, है०घा० १।८४६, कव्कब्द्व्या० ३४०

थ. राहा७७

६. व्या०च० पृ० ३।६२

७. क०हि० कोष पृ० ३८८

नास् (णासृ) शब्दे (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

ध्याने

कविकल्पद्रुम ।

नास् धातु गर्दभ के शब्द अर्थ में प्रयुक्त होती है। र

कण्<sup>3</sup> (कण) शब्दे (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम।

आर्तस्वरे कविकल्पद्रुम।

टीकाकार चन्नवीर कर्तयति अर्थं में कणति तिङन्त रूप की व्याख्या करते हैं —

निरुक्त<sup>४</sup> में कम बोलने के अर्थ में कृण् घातु की व्याख्या की गई है—

कणतिः शब्दाणुभावे भाषतेऽनुकणीति ।

कण् धातु बहुत मन्द बोलने अर्थ में प्रयुक्त होती है; जैसे—अनुकणित— बहुत धीरे बोलता है।

प्राकृत ग्रन्थ पर्जमचरिअ में शब्द अथं में कणकणन्ति किया का प्रयोग हुआ है—

खणखणखणन्ति खग्गा, गाढं कणकणकणन्ति सत्तीओ। उनके शरीर पर गिरती हुई तलवारें खन-खन करती हैं, शक्तियां कण-कण करती हैं।

१. पा०घा०१।४०४, क्षीर० १।४१३, घा०प्र० १।६२६, चा०घा० १।४४७, जै०घा० १।४६१, काश्च०घा० १।४३४, कात०घा० १।४४१, शाक०घा० १।२२६, है०घा० १।६४०, क०क०द्रु०घा० ३३४

२. व्या०च० ३।६२ पृ०

इ. पा० धा०१।२६७, क्षीर० १।३०२, घा०प्र० १।४४६, चा०घा० १।१४७, जै०घा० १।४६५, काश० घा० १।२०६, कात०घा० १।१४६, शाक०घा० १।७०१, है०घा० १।२७०, क०क०द्रुष्या० १७१

४. ११२०६

प्र. ६१३०

६. २६।५३

इस प्रकार कण्धातु धीरे-धीरे बोलना और अव्यक्त शब्द अर्थ में प्रयुक्त होती है।

हिनक् (हिनक)<sup>3</sup> अन्यनते शन्दे (उ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातु-प्रदीप, कातन्त्र, शाकटायन,

हैम।

शब्दे कुजे

चान्द्र । कविकल्पद्रम ।

हिक्क् धातु<sup>ह</sup>हिचकी अर्थ में प्रयुक्त होती है। श्वासनली के उपरिभाग के अवरुद्ध होने पर हिचकी आती है।

चरक-संहिता में देखिए—

प्राणोदकान्नवाहीनि स्रोतांसि सकफोऽनिल: हिक्काकरोति संरुघ्य तासां लिङ्गं पृथक् शृणु ।

कफ के साथ वायु कुपित होकर प्राणवाही, उदकवाही अन्नवाही स्रोतों में रुकावट उत्पन्न कर हिक्का रोग को उत्पन्न करती है।

सुश्रुत संहिता में देखिए-

हिक्काश्वासिपासातं मूढं विभ्रान्तलोचनम् । महामारत के शान्तिपर्वं में देखिए—

हिनकका प्रोच्यते ज्वरः।

बंगला<sup>४</sup> भाषा में हिक्किका शब्द हिचकी के लिए प्रयुक्त होता है और हिक्क शब्द कूजन अर्थ में प्रयुक्त होता है।

मराठी माषा में <sup>६</sup> हिचकी अर्थ में ही हिक्क शब्द का प्रयोग होता है।

१. पा॰घा॰ १।५६४, क्षीर॰ १।६०४, घा॰प्र॰ १।६६४, चा॰घा॰ १।५८८ काश॰पा॰ १।५६६, शाक॰घा॰ १।८६८, है॰घा॰ १।८८६

२. चिकित्सा-स्थान ८।१७

३. १।३३।१७

४. १२।१२०६३ पा०घा०स० पृ० ४४४

प्र. बं • श • कोष २।२३६१-६२

६. म० श० कोष ७।३२०२ पृ०

गृज् (गृज) शब्दार्थः (प॰)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र।

> शब्दे घ्वनौ

जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, शाकटायन, हैम । कविकल्पद्रम ।

मराठी भाषा<sup>र</sup> में गुरगुज शब्द <mark>गृज्धातु से व्युत्पन्न है; गुरगुज वाद्य-</mark> विशेष है। इस प्रकार गृज् शब्दे से तात्पर्यवाद्य-शब्द है।

द्रेक् ध्रेक् (द्रेकृ ध्रेकृ) शब्दे (आ०) —पाणिनीय, धातुप्रदीप, काशकृतस्न,

कातन्त्र।

शब्दोत्साहे

क्षीरतरंगिणी, जैनेन्द्र, शाकटायन,

मराठी भाषा<sup>४</sup> में 'ढेक (ध्रेक्) र शब्द द्रेक् क् शब्दे घातु से ब्युत्पन्त हैं और बन्द्क के शब्द का वाचक है । गज्<sup>४</sup> (गज) शब्दार्थः (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप

चान्द्र, कातन्त्र।

शब्दे स्वने जैनेन्द्र, काशक्रस्त्न, शाकटायन, हैम । कविकल्पद्रुम ।

मराठी भाषा<sup>६</sup> में गज शब्द विशिष्ट ध्विन का वाचक है और गजर शब्द वाद्य-विशेष का वाचक है। कन्नड़ भाषा में गज शब्द शोर, कोलाहल अर्थ का वाचक है।

- १. पा०घा० १।१५५, क्षीर० १।१५६, घा०प्र० १।२४५, चा०घा० १।५० जै०घा० १।४६२, काश०घा० १।७६, कात०घा० १।७६, शाक०घा० १।१७४, है०घा० १।१६५, क०क०द्रु०घा० ११६
- २. म०व्यु० कोष पृ० २३६
- ३. पाठबाठ १।६७, क्षीर० १।६४, घाठप्र० १।७६-७७, जैठबाठ १।४८६ काश्चाठ १।४०४, कातठघाठ १।३२८, शाकठघाठ १।३४, है०घाठ १।६१४-१४, कठकठद्रुठघाठ ८३
- ४. म॰व्यु॰ कोष पृ॰ ३५६
- थ्र. पा॰घा० १।१५६, क्षीर० १।१५६, घा०प्र० १।२४३, चा०घा० १।५०, जै०घा० १।४६२, काश्च०घा० १।७६, कात्वा० १।७६, शाक०घा० १।५७४, है०घा० १।१७१, कवकव्दुव्याव ११६
- ६. म०व्यु० कोष०, पृ०
- ७. क ० हि० कोष पृ० २२०

वंगला भाषा<sup>9</sup> में गज शब्द का प्रयोग हाथी के लिए किया जाता है।

रम्म् (रिभ) शब्दे (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकलपद्रम ।

भागवत पुराण<sup>3</sup> में रम्भ् धातु रंभाना अर्थ में प्रयुक्त हुई मिली है—

रम्भमाणः खरतरं, पदा च विलिखन् महीम्। (बैल) बड़े जोर से रमाता, खुरों से पृथ्वी खोदता हुआ। इस प्रकार रम्म शब्दे धात्वर्थं से तात्पर्य रमाना है।

रम्ब<sup>४</sup> (रिब) शब्दे (आ०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, कातन्त्र, हैम, कविकरुपद्रुम।

व्याकरण-चन्द्रोदय<sup>५</sup> में रंमाना अर्थ में रम्म् घातु निर्दिष्ट है। संस्कृत साहित्य में इसके प्रयोग अनुपलब्ध हैं।

अम्ब<sup>®</sup> (अबि) शब्दे (आ०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम।

बंगला भाषा में अम्ब धातु गाय के शब्द अर्थ में प्रयुक्त होती है।

१. ब० श०कोष

२. पाठघा० १।२६४, क्षीर० १।२७१, चाठघा० १।३६१, जेठघा० १।४६०, काञ्चठघा० १।४७०, कात्रठघा० १।३६१, शाक्षठघा० १।१३८, है०घा० १।७७८, कठकठद्रुठघा० २४७

३. १०।३६। -

४. पा०घा० १।२४७, क्षीर० १।२६४, घा०प्र० १।३७८, कात०घा० १।३८४, है०घा० १।७६४, क०क०द्रु०घा० २४२

४. ३।४६ पृ०

६. पा॰घा॰ १।२४७, क्षीर॰ १।२६४, घा॰प्र॰ १।३८०, चा॰घा॰ १।४०२, जै॰घा॰ १।४६०, काश॰घा॰ १।२०४, कात॰घा॰ १।३८४, शाक॰घा॰ १।१४०, है॰घा॰ १।७६४, क॰क॰द्वु॰घा॰ २३६

७. बं०रा०कोष १।१७१

स्यम् (स्यमु) शब्दे (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैतेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

हवन ने

कविकलपद्रुम ।

मराठी भाषा में भं भमभम शब्द स्यम् शब्दे धातु से ब्युत्पन्न है। भमभूम मराठी भाषा में जंजीरों के शब्द को कहते हैं।

कल् (कल) शब्दे (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, शाकटायन, हैम ।

रुती

कविकलपद्रुम ।

कोलाहलः=कलकलः

मराठी भाषा<sup>५</sup> में कल्ला शब्द कल् शब्दे घातु से ब्युत्पन्न है। कल्ला शब्द शोर और जोर से गरजना अर्थ का वाचक है।

कल्ल् (कल्ल) अव्यक्ते शब्दे (आ०)—पाणिनीय, धातुप्रदीप, चान्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र ।

> अशब्दे कजने शब्दे

क्षीरतरंगिणी, हैम। कविकल्पद्रम।

मराठी भाषा भें कल शब्द कल्ल् शब्दे धातु से ब्युत्पन्न है। कल शब्द कोलाहल का वाचक है।

१. पा०घा० १।६३२, क्षीर० १।४६४, घा०प्र० १।६२८, काश०घा० १।६३२, कात०घा० १।४४१, शाक०घा० १।३४२, है०घा० १।३८७, क०क०द्रु० घा० २४६

२. म०व्यु०कोष पु० ३२५

<sup>ः</sup> पाठघा० १।३२५, क्षीर० १।३३२, घा०प्र० १।१६३, शाक०घा० १।१६१, है०घा० १८८१४, क०क०द्रु०घा० २७०

४. अ० कोष १।६।२५

४. म०व्यु०कोष पृ०१४६

इ. पा॰घा॰ १।३२६, क्षीर॰ १।३३३, घा॰प्र॰ १।४०७, चा॰घा॰ १।४३७ काश॰घा॰ १।४०२, कात॰घा॰ १।४२०, है॰घा॰ १।८१४, क॰क॰द्रु॰ घा॰ २७१

७. म०व्यु०कोष पृ० १४३

पिट् (पिट) शब्दे (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

ध्वनौ

कविकल्पद्रुम ।

टीकाकार चन्नवीर<sup>२</sup> ने गान अर्थ में पिट् धातु की व्याख्या की है—

पेटति-गायति ।

मराठी भाषा<sup>3</sup> में पिटणें क्रिया मारना और खटखटाना अर्थ की वाचक है। पिटणें पिट शब्दे धातु से ब्युत्पन्न है।

घ्रण्<sup>\*</sup> (घ्रण) शब्दे (प०)—घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, हैम । घ्वाने कविकल्पद्रुम ।

मराठी भाषा<sup>५</sup> में ढलणें किया घ्रण शब्दे धातु से व्युत्पन्न है। ढलणें किया का अर्थ शब्द करना है।

ज्ञानेरवरी ग्रन्य में ढले शब्द का प्रयोग देखिए— म्हणोनि संवादाचा सुवायो ढले।

हमा<sup>®</sup> शब्दे (प॰)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम । हवनौ कविकल्पद्रम ।

घ्वनौ कविकल्पद्रुम ।

पा०वा० १।२०८, क्षीर० १।२६०, घा०प्र० १।३०६, जै०घा० १।४६४, काश्चा० १।१०५, कात०घा० १।६५, शाक०घा० १।५६६, है०घा० १।१८३, क०क०द्रु०घा० १४०

२. काशवधाव १।१०५

३. म०व्यु०कोष पृ० ५००

४. घा०प्र० १।४५८, चा०घा० १।१४७, जै०घा० १।४६५, है०घा० १।२६६, क०क०दु०घा० १७५

४. म०व्यु०कोष पृ० ३५५

६. हारड

७. पा०घा० १।६४६, क्षीर० १।६५६, घा०प्र० १।६३१, चा०घा० १।२७६, जै०घा० १।४६७, काश्च०घा० १।३४१, कात०घा० १।२३६, शाक०घा० १।४०२, है०घा० १।४, क०क०द्व०घा ४३

टीकाकार चन्नवीर ने इमा घातु की व्याख्या फूंक मारकर शब्द करना अर्थ में की है—

हमः हमाः धमीतम्—औष्ठौ संयुज्य शब्दने ।

शतपथ ब्राह्मण<sup>२</sup> में 'शंख बजाने' के अर्थ में इमायमानस्य शब्द का प्रयोग देखिए—

स यथा शङ्खस्य घ्मायमानस्य । शंख के बजाये जाने पर । भट्टिकाव्यै में देखिए—

कम्बूरचाऽप्य**धमन् शुभान् ।** सुन्दर स्वर वाले शंखों को **बजाया**।

शुन्दर स्वर वाल शला का बजाया। शंख फूंक मारकर ही बजाया जाता है।

मराठी माषा में घमकणें किया हमा शब्दे घातु से व्युत्पन्न है। घमकणें किया का अर्थ मारना, प्रहार करना है।

बुक्क्<sup>४</sup> (बुक्क) भाषणे (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, कातन्त्र, <mark>शाक</mark>∙

टायन, हैम।

भवणे

चान्द्र, घातुप्रदीप।

भाषणे भषणे च

काशकृतस्त ।

श्वादिशब्दे

कविकल्पद्रम ।

मराठी भाषा भें 'मुकणे' शब्द 'बुक्क् शब्दे' घातु से व्युत्पन्न है। मुकणें भौंकना को कहते हैं।

गाथासप्तशती° में भुक्कइ शब्द भींकना अर्थ में प्रयुक्त हुआ है— मुक्कइ घर सामिए एन्ते ।

१. काश०धा० १।३४१

<sup>3.</sup> १४।४।४।६

<sup>3.</sup> १७१७

४. म ० व्यु ० कोष पृ० ४२५

४. पाठ्या० १।१८७, क्षीर १।८७, घाठप्र० १।११८, चाठ्या० १।३४, काश्चा० १।३४, काश्चा० १।३४, काल्या० १।४४, काल्या० १।४४, करक० द्वा ६४

६. म ० व्यु ० कोष पृ० ५६६

७. ७१६२

वह कुत्ता घर के मालिक पर भौंकता था। कविकलपद्रुम घातुपाठ में श्वादि-शब्दे धात्वर्थनिर्देश उचित ही है। रेष् (रेष) अव्यक्ते शब्दे (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम।

हेषायाम् कविकल्पद्रुम । रेष् घातु भेड़िये के शब्द अर्थ में प्रयुक्त होती है । रे घु<sup>3</sup> (घुङ्) शब्दे (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

ध्वनी कविकल्पद्रुम ।

घु-घु व्विन करने वाले उल्लू के शब्द में घु धातु प्रयुक्त होती है। मराठी भाषा में घुंघातणे शब्द उल्लू के शब्द अर्थ में प्रयुक्त होता है। घुंघातणें किया घु धातु से ब्युत्पन्त है।

ङ्<sup>रे</sup> (ङुङ्) शब्दे (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन हैम।

घ्वनौ कविकल्पद्रुम।

मराठी भाषा भें गुगणें किया हु शब्दे धातु से व्युत्पन्न है। गुगणें किया का अर्थ 'गुंजार करना' है। संस्कृत साहित्य में इसके प्रयोग अनुपलब्ध हैं।

- १. पा०<mark>घा० १।४३२, क्षीर० १।४१०, घा०प्र० १।६२२, चा०घा० १।४५५, ज</mark>ै०घा० १।४६१, काज०घा० १।४३२, कात०घा० १।४३८, शाक०घा० १।२२२, है०घा०, १।८४०, क०क० दु०घा० ३२३
- २. व्या०च० ३।६२
- 3. पा॰घा॰ १।६७२, क्षीर॰ १।६८१, घा॰प्र॰ १६४६, चा॰घा॰ १४७७, जै॰घा॰ १।४६१, काश॰घा॰ १।४४१, कात॰घा॰ १।४४८, शाक॰घा॰ १।२२२, है॰घा॰ १।४६२, क॰क॰द्रु॰घा॰ ४८
- ४. म०व्यु ०कोष पृ० २५५
- थे. पार्वार ११६७२, क्षीरः ११६८१, घार्यार ११६४८, चार्यार ११४७७, जेर्वार ११४६१, काश्वर्वार ११४४१, कात्वर्वार १४४८, शाकर्वार २१२४७, हैर्वार ११४६३, कर्करुष्टार ४८
- ६. म०व्यु०कोषपु० २३४

गर्द् (गर्द) शब्दे (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम्।

रवे कविकल्पद्रुम ।

गर्दभः गदहे का वाचक है, अतः गर्द् धातु से गदहे का शब्द अथवा गदहें के समान शब्द करना है। उदाहरणार्थ ऋक्-संहिता<sup>र</sup> में गर्दभ शब्द का प्रयोग देखिए —

समिन्द्र गर्दभं मृण।

सा • भा • — हे इन्द्र, गर्दभ-समान शत्रु को मारो। जिस प्रकार गदहा कठोर शब्द करता है उसी प्रकार शत्रु भी।

ताण्ड्य ब्राह्मण<sup>3</sup> में अग्नि-शब्द अर्थ <mark>में गर्द् धातु का प्रयोग देखिए—</mark> अन्नं वित्वाऽगर्दत् ।

अन्न पाकर अग्नि ने शब्द किया।

भ्रण् (भ्रण) शब्दे (प०) — काशकृतस्त ।

नूपुर की घण्टियों के अव्यक्त क्षतका शब्द में कण् घातु प्रयुक्त होती है, उदाहरणार्थ उत्तररामचरित में देखिए—

कनककिङ्कणीभठाभणायितस्यन्दनैः।

सोने की घण्टियों से **ऋणभनाते** हुए रथों वाली (सेनाओं से घरा हुआ है)।

कर्प्रमंजरी में देखिए-

रणन्मणिनूपुरं भणभणायमानहारच्छटम्।

मणि नूपुरों की भंकार से युक्त, हारावली के भन भन शब्द से पूर्ण (यह भूलना)।

१. पाठचा० १।४८, श्रीर० १।४७, घाठप्र० १।४६, काश्चा० १।१६, कात्रव्या० १।१७, शाक्वव्या० १।४५६, है०घा० १।३०४, कव्कव्युव्या० १६६

२. १।२८।४

<sup>3.</sup> १४।३११६

४. काशव्धाव १।२०६

થું. પ્રાપ્ત

६. २१३१

कै शब्दे (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम। टीकाकार चन्नवीर ने प्रशंसा अर्थ में कै शब्दे धात्वर्थ की व्याख्या की है—

कायति-प्रशंसयति।

ऋक् संहिता<sup>3</sup> में स्तुति करना अर्थ में कै घातु प्रयुक्त हुई है — इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय । त्वाममवस्युरा चके ।

हे वरुण, मेरा आह्वान सुनो, हमको सुख दो, रक्षा का इच्छुक मैं अभिमुख होकर तुम्हारी स्तुति करता हूं।

चके-शब्दयामि, स्तौमि।

प्राकृत भाषा में काय शब्द काक का वाचक है, उदाहरणतः— हेमचन्द्र के काव्यानुशासन<sup>४</sup> में देखिए—

कार्य खाइइ (काकः खादति)।

मण् (मण) शन्दार्थः (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र ।

> शब्दे जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, हैम। कूजे कविकल्पद्रम।

शिशुपालवध में मणितम् शब्द का प्रयोग 'कण्ठ-रव' अर्थ में हुआ है—

> सीत्कृतानि मणितं करुणोक्तिः— मणितम् —रतिकाले स्त्रीणां कण्ठकूजितविशेषः।

१. पा०घा० १।६४२, क्षीर० १।६४२, घा०प्र० १।६२०, चा०घा० १।<mark>२६६</mark> जे०घा० १।४६७, काझ०घा० १।३३१, कात०घा० १।२५६, जाक**०घा०** १।४१२, है०घा० १।३६, क०क०द्रु० घा० ७६

२. १।२५।१६

<sup>3. 318188.5</sup> 

<sup>8.</sup> 

४. पा०वा० १।२६७, क्षीर० १।३०२, घा०प्र० १।४४८, चा०घा० १।१४७, जै०घा० १।४६५, काश्च०घा० १।२०६, कात०घा० १।४६, शाक०घा० १।६६५, है०घा० ८।२६६, क०क०द्रु०घा० १७७

६. १०१७४

रमणी के सीत्कार, रितकाल में स्त्री द्वारा किया गया कण्ठशब्द, करुण वचन ।

खंगला भाषा भें 'मण' शब्द 'शब्द' अर्थ का वाचक है।

मश्<sup>२</sup> (मश) शब्दे (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशक्रुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन,

हैम।

ध्वनौ कविकल्पद्रुम ।

बंगला भाषा में 'मश' शब्द 'शब्द' अर्थ का वाचक है।

ह्रस्\* (ह्रस) शब्दे (प०)—पाणिनीय, धानुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम्]।

शब्दार्थः

क्षीरतरंगिणी।

रवे

कविकल्पद्रुम ।

वंगला भाषा<sup>१</sup> में 'ह्रस' शब्द 'शब्द' अर्थ में प्रयुक्त होता है। वण्६ (वण) शब्दार्थः (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप,

चान्द्र।

शब्दे

जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन,

हैम।

रुति

कविकल्पद्रुम ।

मार्कण्डेय पुराण में वाणी शब्द, वचन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है-

१. बं०ह०कोष २।१७१२

२. पा०घा० १।४६४, क्षीर० १।४७६, घा०प्र० १।७२४, चा०घा० १।२४७, जै०घा० १।४६६, काश०घा० १।३०७, कात०घा० १।२४७, शाक०घा० १।८६७, है०घा० १।४६२, क०क०द्भु०घा० ३०३

३. बं०श०कोष २।१७४१

४. पा०धा० १।४५७, क्षीर० १।४६६, घा०प्र० १।७११, जै०घा० १।४६६, काश्चा० १।३०२, कात्वा० १।२३२, शाक्वा० १।८६४, है०घा० १।४४०, क०क०द्भु०घा० ३०३

प्र बं०श०कोष २।२३६०

६. पा०घा० १।२६७, क्षीर० १।३०२, घा०प्रा० १।४४६, चा०घा० १।१४७, जै०घा० १।४६५, काञ्चा० १।२०६, कात्राव्या० १।१४६, शाक्रव्या० १।६६४, है०घा० १।२६१, क०क०द्रुव्या० १७७

७. ३५१४

सत्यपूतां वेदेद्वाणीम् ।

रघुवंश में 'वाणिनीमाम्' शब्द का प्रयोग हुआ है-

यस्मिन्महीं शासति वाणिनीनां निद्रां विहारर्धपये गतानाम् ।

वाणिनीनाम् पद मतवाली रमणियों के लिए आया है, जिन्हें वाणी गाना बजाना प्रिय होता है।

बंगला भाषा में ' 'वण' शब्द 'शब्द' अर्थ में प्रयुक्त होता है। मोम् (मीमृ) शब्दे (प०) — क्षीरतरंगिणी, हैम, कविकल्पद्रम ।

'गाय का जब्द करना' अर्थ में ही मीम् धातु प्रयुक्त हुई है। उदाहरणार्थ ऋक् संहिता में देखिए-

वाश्रेव विद्युन्मिमाति।

शब्दयुक्त धेनु के समान विद्युत् शब्द करती है।

यहाँ विद्युत की तुलना घेनु के साथ की गई है। तुलना होने के कारण मीम् घातुका प्रयोग विद्युत् के साथ हुआ है।

ऋक् संहिता भें ही अन्य प्रयोग देखिए-

गौरमीमेदन् वत्सं निषन्तम् ...।

गाय बंद किये हुए नेत्रों वाले वत्स को प्राप्त कर शब्द करती है। अमीमेत्-शब्दं करोति।

रेम्६ (रेम्) शब्दे (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कवि-

कल्पद्रम ।

रेम् घातु वैदिक काल में 'स्तुति' अर्थ में प्रयुक्त हुई है-ऋक् संहिता' में देखिए--

१. ६१७५

२. बं०श०कोष २।१४४७

३. क्षीर० १।३१, क०क०द्रु०घा० २५४

४. ११३८।८

<sup>4.</sup> १।१६४।२=

६. पा॰घा॰ १।२६२, क्षीर॰ १।२७१, घा॰प्र॰ १।३८६, चा॰घा॰ १।४०६ जैव्घाव १।४६०, कातव्घाव १।३६१, शाकव्घाव १।१३७, हैव्घाव १।७७५, क०क०द्रु०घा० २४७

७. ७।७६।७

एषा रिभ्यते वसिष्ठैः।

सा०भा०—यह उषा वसिष्ठगोत्रोत्पन्न लोगों द्वारा स्तुति की जाती है। रिभ्यते—स्तूयते।

ऋक् सहिता<sup>9</sup> में ही एक अन्य प्रयोग देखिये— स जामित्वाय रेभित ।

जानता हुआ ऋषि कूप से निकालने के लिये उन रहिमयों की स्तुति करता है।

निघण्ट्र में देखिए--

रेभति अर्चतिकर्मा।

महाभारत के विराट्पर्वं में 'गाय के शब्द' अर्थ में 'रेभमाणाः' शब्द का प्रयोग हुआ है —

रेभमाणाः गावः।

नीलकण्ठ टीका—रेभमाणाः—हम्बारवं कुर्वाणाः।

इस प्रकार रेभ् धातु 'स्तुति एवं गाय के शब्द' अर्थ में प्रयुक्त होती है। म्लेच्छ (म्लेच्छ) अव्यक्तायां वाचि (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी,

(म्लेछ)

घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्सन, शाकटायन,

हैम ।

व्यक्तायां वाचि देश्योक्त्याम्

काशकुत्स्न, कातन्त्र । कविकल्पद्रुम ।

दुर्गादास टीका ने 'देश्योक्ति' की व्याख्या 'अपशब्द' अर्थ में की है— 'देश्या ग्राम्या उक्तिवेश्योक्तिरसंस्कृतकथनमित्यर्थः।

म्लेच्छयति म्लेच्छति मूढः।

न्चन्नवीर टीकाकार भे ने इसकी 'अस्पष्ट बोलना' अर्थ में व्याख्या की है-

<sup>8. 8180</sup>x1E

<sup>₹.</sup> ३188

३. ४।४३।२४

४. पा॰घा॰ १।१२४, क्षीर॰ १।१२४, घा॰प्र॰ १।२०२, चा॰घा॰ १।४३, जै॰घा॰ १।४६४, काश॰घा॰ १।४२, कात॰घा॰ १।४४१, शाक॰घा॰ १।४४१, है॰घा॰ १।११६, क॰क॰द्रु॰घा॰ ११३

४. श०क०द्रु०कोष ३।७६१

६. काश०धा० १।५२

म्लेच्छति — अस्पष्टं भाषते।

म्लेच्छ् घातु के प्रयोग भी 'अस्पष्ट कथन, अपशब्द' अर्थ में ही मिलते
हैं।

शतपथ ब्राह्मण भें देखिये— न ब्राह्मणो म्लेच्छेत्;

ब्राह्मण म्लेच्छ भाषा न वोले (म्लेच्छ—अर्थहीन)।

महाभारत सभापर्व में<sup>२</sup> देखिए—ो

न।या म्लेछन्ति भाषाभिः।

महाभाष्य में देखिए-

ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै।

म्लेच्छ नीच जाति मानी गई है। प्रायश्चित्ततत्व में कहा गया है— गोमांसखादको यश्च विरुद्धं बहु भाषते;

सन्वीचारविहीनइच म्लेच्छ इत्यिमधीयते ।

गोमांस खाना हिन्दु-धर्म नहीं है। म्लेच्छों को धर्म से रहित माना गया है।

महाभारत में 'म्लेच्छों को पशुधम्मा माना गया ्है— गुरुदारप्रसक्तेषु तिर्यग्योनिगतेषु च ; पशुधम्मिषु पापेषु म्लेच्छेषु त्वं भविष्यसि ।

मनुसंहिता में भी म्लेच्छों को मन्त्रणाकाल में भगाने का उपदेश किया है—

जडमूकान्वधिरांस्तैय्यंग्योनान् वयोऽतिगान्; स्त्रीम्लेच्छव्याश्रितव्यङ्गान् मन्त्रकालेऽपसारयेत्।

इस प्रकार इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि म्लेच्छ जाति को हीन दृष्टि से देखा जाता था। म्लेच्छ जाति की भाषा को भी आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता होगा, यह स्पष्ट ही है। म्लेच्छ घातु का अव्यक्त-कथन में

१. ३।२।१।२४

र. रार्गाठ

३. पस्पशाह्निक

४. श०क०द्रु०कोष ३। ७८१

५. आदिपर्व १।८४।१५

६. ७।१४६, श०क०द्रु०कोष ७६४

प्रयुक्त होने में यह संभावना हो सकती है कि जो भी व्यक्ति भाषा में असायु शब्दों का प्रयोग करता होगा अर्थात् जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की तुलना म्लेच्छ लोगों से की जाती होगी, जैसे आज किसी को रावण कह दिया जाये तो उससे रावण के निकृष्ट आदि गुण उसमें लक्षित होने लगते हैं, उसी प्रकार म्लेच्छों की हीन, बुरा बताने के लिए सामान्यतः अपशब्दों का प्रयोग करने वाले को म्लेच्छ कह दिया जाता है; इसी से म्लेच्छ घातु अव्यक्त कथन में प्रचलित हो गई।

व्यक्त कथन में प्रचलित होने में कारण यह है—म्लेच्छ जाति अपने सम्बन्धियों को 'म्लेच्छ शब्दों का प्रयोग करो' ऐसा उपदेश देते होगी; जैसे आज यहाँ लंका के राजा रावण को बुरी दृष्टि से देखा जाता है और 'रावण जैसे मत बनो' यही उपदेश किया जाता है किन्तु लंका में लंका का राजा होने के कारण रावण को पूजा जाता है, रावण जैसे बनो, यही उपदेश दिया जाता है।

इस प्रकार देशभेद के कारण अर्थभेद हो जाता है। म्लेच्छ लोगों के लिए जनके द्वारा बोले गए शब्द ही साधु हैं, व्यक्त कथन हैं। वाक्यपदीय में भी कहा गया है—

पारम्पर्यादपञ्जंशा त्रिगुर्णेष्वभिषातृषु, प्रसिद्धिमागता येषु तेषां साधुरवाचकः ।

## अदादिगण

क्षु<sup>२</sup> (टुक्षु) शब्दे (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, क्षिती कविकल्पद्रुम ।

क्षु घातु 'छींकना' अर्थ में प्रयुक्त होती है; उदाहरणतः सुश्रुत संहिता<sup>3</sup> -में देखिए—

इवसिति **क्षोति ।** आह्वलायन श्रौतसूत्र<sup>४</sup> में देखिए—

१. ब्रह्मकाण्ड १।१५४

र. पांचां २।३१, क्षीरं २।८८, घांच्यं २।२७, चांच्यां २।१०, जैंच्यां २।४६८, काशंच्यां २।१०, कातंच्यां २।६२६, शांकंच्यां २।६६४, हैंच्यां २।२६, कंकंट्युंच्यां ५७

३. १।१२।२६

४. ३।८६

क्षुत्वा जृम्भित्वा।

मनुसमृति' में देखिए-

क्षुवर्ती जृम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम्।

भागवत पुराण<sup>२</sup> में देखिए— क्षुवतस्तु मनोज्ञज्ञें।

शिशुपालवध<sup>3</sup> में देखिए—

अपयाति सरोषया निरस्ते कृतकं चुक्षुवे मृगाक्ष्या।

कुद्धा मृगनयनी ने तिरस्कृत पति को बाहर जाते देखकर बनावटी ढंय से जब छींक दिया।

भट्टिकाव्य में देखिए-

चुक्षाव चाशुभम्।

अशुभ रूप से छींका।

बंगला भाषा में 'क्षु' शब्द 'छींकना' अर्थ में प्रयुक्त होता है।

मराठी भाषा<sup>६</sup> में 'खवरवणें' शब्द 'क्षु शब्दे' घातु से व्युत्पन्न है। 'खव-रवणें' किया का अर्थ 'खाँसना' है।

रु<sup>®</sup> शब्दे (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

टीकाकार चन्नवीर भरसंना अर्थ में 'रु शब्दे' घात्वर्थ की व्याख्या करते हैं— रौति— भरसंयति।

१. ४१४३

२. ११६१४

३. हादर

४. १४।७५

थ. बं॰श०कोष १।७०६

६. मण्डयुक्तोष पृ० १६६

७. पार्वा २।२६, सीर ० २।२६, घारप्र० १।२४, चार्वा २।१०, जैर्बा २।४६८, काश्वा २।१०, कात्रवा २।६२६, काल्वा २।६६४, हैर्बा २।२७, करक ब्रुट्बा ६१

ड. कारा०घा० २।१०

ऋक् संहिता में जोर से गर्जना अर्थ में रु घातु प्रयुक्त हुई है--वावृधान उप द्यवि वृषा वज्यधरोरवीत्। वृत्रहा सोमपातमः। वज्ययुक्त अत एव मेघ नामक असुर का हन्ता, अत्यधिक सोम पीने वाले, वर्षा करने वाले इन्द्र ने बहुत जोर से शब्द किया।

यहाँ इन्द्र का शब्द करना बादलों का गरजना है।

ऋक् संहिता में ही एक अन्य प्रयोग देखिए— ऋक्ददश्वो नयमानो रुवद्गौरन्तर्द्तः।

अग्नि इन्द्र के लिये हिव रूपी भार को ले जाती हुई अरव के समान चिल्लाती है और बैल के समान शब्द करती है।

शतपथ बाह्मण में देखिए--

अथर्षभमाह्वयितवे ब्रूयात्, स यदि रुयात्स वषट्कारः। अब वह यजमान से कहे—बैल को बुलवा। यदि बैल डकारे तो यह वषट्कार है।

ऐतरेय ब्राह्मण<sup>४</sup> में देखिए—

विनिष्ठुमस्य मा राविष्टोरूकं मन्यमाना, भाष्य—उरूकं वर्षां मन्यमाना विनिष्ठुं मा यूयं राविष्ट, लाविष्ट मा च्छिन्त ।

रामायण के उत्तरकाण्ड में विलाप करने के अर्थ में रु घातु प्रयुक्त हुई है—

यस्माल्लोकत्रयं चैतद् रावितं शृधमागतम् । भयभीत होकर तीनों लोकों के प्राणी रो रहे थे । भागवत पुराण में इसी अर्थ में रु घातु देखिए— कं धास्यित कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते मृशम् । रोदोरितीन्द्रो देशिनीमदात्।

जब यह बालक दूध पीने के लिए बहुत रोने लगा तो ऋषियों ने कहा— यह किसका दूध पियेगा ?

१. नादा४०

२. शा१७३।३

३. राप्राशाद=

<sup>8. 219</sup> 

थ. ७।१६।३७

६. हादा३१

मनुस्मृति भें सियार, गर्दंभ और ऊँट के शब्द अर्थ में रुधातु से निष्पन्न कृदन्त शब्द का प्रयोग देखिए—

रवसोष्ट्रे च रुवति पङ्क्तौ च न पठेद्द्विजः। भट्टिकाव्य<sup>र</sup> में 'विलाप' अर्थ में प्रयोग देखिए—

अस्त्राक्षुरस्त्रं करुणं रुवन्तः;

करुण स्वर से विलाप करते हुए।

बंगला भाषा<sup>3</sup> में जोर-जोर से शब्द करना, ऋन्दन अर्थ में रुशब्द का प्रयोग होना है।

मराठी भाषा में आरवणे किया 'ककुद् शब्द' अर्थ में प्रयुक्त होती है। 'आराब' शब्द 'शब्द' अर्थ का वाचक है और 'ओरोली' किया जोर से बुलाना अर्थ में प्रयुक्त होती है। आरवणें, ओरोली कियाएँ एवं आराव शब्द 'रु शब्दे' धातु से ब्युत्पन्न हैं।

शिञ्ज्<sup>४</sup>(शिजि) अन्यक्ते शब्दे](आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशक्रत्स्न, कातन्त्र, शाक-

टायन, हैम।

ठाढदे

चान्द्र।

अ**स्फट**घ्वनौ

कविकल्पद्रम ।

टीकाकार चन्नवीर अव्यक्ते शब्दे घात्वर्थ की व्याख्या 'अनुकरणध्वनौ' अर्थ में करते हैं।

ऋक्-संहिता<sup>७</sup> में बछड़े <mark>का शब्द करना अर्थ</mark> में शिञ्ज् घातु प्रयुक्त हुई है—

अयं स शिक्ते । वह बछड़ा अञ्यक्त ब्विन कर रहा है ।

- १. ४।११४
- २. ३११७
- ३. बं०श०कोष २।१६२१
- ४. म०व्यु ०कोष पृ० ७३-७४
- ४. पाठ्याठ २।२०, क्षीर० २।२२०, घाठप्रठ २।१७, चाठ्याठ २।४७, जैठ्याद २।४९८, काश्चर्याठ २।२०, काल्याठ २।६६७, शाक्वर्याठ २।६९८, हैठ्याठ २।४४, कठकठद्रुठ्याठ १३०
- ६. काश०धा० २।२०
- ७. १११६४।२६

शिक्ते — अव्यक्तं व्विन करोति ।

रामायण भें देखिये-

ह्यसिञ्चितनिर्घोषे ।

अश्वानां दुःखेन शब्दवतां पर्याकुलप्राणिभूषणानां निर्घोषो यस्मिन् । भागवतपुराण<sup>2</sup> में भौरों की गुञ्जार अर्थ में शिञ्जत् शब्द का प्रयोग देखिए—

स्रि<sup>रि</sup>भविचित्रमाल्याभिर्मञ्जुशिञ्जत्षडङ्घिभिः।

रंग विरंगी मालाएँ स्थान स्थान पर टंगी हुईथी, जिन पर भौरे गुञ्जार कर रहे थे।

विक्रमोर्वशीय में 'नूपुर-रव' अर्थ में शिञ्जितम् शब्द का प्रयोग हुआ है—

कूजितं राजहंसानां नेदं नूपुरिशिञ्जितम् । राजहंसों की आवाज है, नूपुर-रव नहीं है । शिशुपालवध में<sup>४</sup> दैखिये—

वलयैघ शिशिञ्जे ।

## जुहोत्यादिगण

मा (माङ्) १ शब्दे (आ०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, काश-कृतस्न, कातन्त्र, हैम, कविकल्पद्रुम ।

शब्द अर्थ में 'मा' धातु का प्रयोग केवल ऋक्-संहिता में उपलब्ध

गावो मिमन्ति घेनवः:

प्रसन्न करने वाली गायें दोहन करने के लिए शब्द करती हैं।

१. रा४०।१६

२. ३।२३।१४

<sup>3. 8130</sup> 

४. १०१६२

भू. पा॰घा॰ २।६, क्षीर॰ २।६, घा०प्र॰ २।६, काश॰धा॰ २।५४, कात॰ घा॰ २।७०२, है॰घा॰ १।७६, क॰क॰द्रु॰धा॰ ४४

इ. ३।१।५

वाश् (वाशृ) शब्दे (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम।

वासे काशकृत्स्न, कातन्त्र।

वाश् घातु, 'पशु पक्षियों के शब्द' अर्थ में अधिक प्रयुक्त हुई है। उदाहरणार्थ—

ऋक्-संहिता में देखिए—

धेनवो वावशानाः।

ऋक्-संहिता में मेघों का शब्द करना अर्थ में वाश् घातु का प्रयोग हुआ है—

प्र वो मरुतस्तविष—वाशित श्रितः तीनों स्थानों पर फैला हुआ मेघ शब्द करता है। शतपथ ब्राह्मण<sup>४</sup> में देखिए—

> तदाहुः। यस्याग्निहोत्री दोह्यमाना वाश्येत कि तत्र कर्म का प्राय-श्चित्तिरिति।

पूछते हैं यदि किसी की अग्निहोत्री गाय दुहते समय रंभा जाए तो क्या कर्म है, क्या प्रायश्चित्त है ?

निरुक्त<sup>१</sup> में शब्द करने के अर्थ में ही वाश् घातु का प्रयोग माना है— वाशीति वाङ्नाम वाश्यत इति सत्याः;

वाणी का नाम वाश है, क्योंकि इससे शब्द करता है, बोलता है। कात्यायन श्रोत-सूत्र' में देखिए—

वाश्येत चेतृणान्यालुप्य ग्रासयेत्सूयवसाद् भगवति । रामायण में उत्तरकाण्ड में कौओं का काँब-काँब करना अर्थ में वाश् धातु का प्रयोग हुआ है—

१. पा०घा० ४।५५, क्षीर० ४।५२, घा०प्र० ४।५७, चा०घा० ४।१०६, जै०घा० १।४८६, काश्च०घा० ३।१०४, कात०घा० ३।८०२, शाक०घा० ४।११३४, है०घा० ३।३६, क०क०द्रु०घा० ३०४

२. १।७३।३

३. ४।४४।२

४. १२।४।१।१२

थ. ४१२

६. २४।१।१६

७. ६।४७. २

काका वाश्यन्ति।

रघुवंश में वेखिए--

भास्करश्च दिशमध्युवास यां तां श्रिताः प्रतिमयं ववाशिरे ।

सूर्य जिस दिशा में थे, उसी दिशा में स्थित सियारिने रदन करने लगीं।

शिशुपालवघ<sup>२</sup> में वाश् घातु 'सियारिन का शब्द करना' <mark>अर्थ में प्रयुक्त</mark>ः इर्ड है—

ज्वालाव्याजादुश्मन्ती तदन्तस्तैजस्तारं दीप्तजिह्वा ववाशे । ज्वाला को छल से वमन करती हुई उस जलती हुई जीभ वाली सियारिन उच्च स्वर से विल्लाने लगी ।

भट्टिकाव्य में शुगाल के शब्द के अर्थ में वाश् घातु प्रमुक्त हुई है

शिवाः सम्यग् ववाशिरे । वंगला भाषा में पशु, पक्षी के रव में ही 'वाश' शब्द का प्रयोग होता है।

तुदादिगण
घुर्' (घुर) शब्दे (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृतस्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

ह्वनो कविकल्पद्भुम । घुर घातु 'घर-घर शब्द होना,' गुर्राना' अर्थ में प्रयुक्त होती है, उदाहरणार्थ—

भागवत पूराण' में देखिए-

कासश्वासकृतायासः कण्ठे घुरघुरायते । कांसी और श्वास के मारे गले से घर-घर शब्द होने लगा । काव्य प्रकाश में गुर्सना अर्थ में घुर्धातु का प्रयोग हुआ है—

१. १११६१

२. १८।७४

<sup>3.</sup> १४1१४

४. बं गं कोष २।१५१४

थ. पाठ्या ६। ५४, भीर० ६। ५४, घाठप ६। ६४, जै०वा० ६। ५००, काश ० घा० ५। ६७, कात०था ० ५। ६१४, शाक०या० ७।१३४१, है ०वा ० ५। ८०, क०क० दुः घा० २६४

इ. ३१३०१६

७. ७।२२४

कः कः कुत्र न घुर्घरायितघुरोघोरो घुरेत्सूकरः।

कौन-कौन सा घुर्घुर शब्द करने वाली नाक के कारण भयंकर सूक्षर कहाँ नहीं गुर्राता ?

गाथा-सप्तशती में 'घुर-घुर शब्द' के लिए घोरन्ति तिङन्त रूप प्रयुक्त हुआ है।

घुर धातु में सूअर के घुर-घुर शब्द का कफ के अटकने पर घर-घर शब्द का अनुकरण स्पष्ट ही है। घुर शब्द से 'घोर' शब्द विकसित हुआ। प्राकृत ग्रंथ गाथा-सप्तशती में 'घोरंति' तिङन्त का प्रयोग हुआ है। सूअर का घुर-घुर शब्द करना भयजनक होता है, अतः घोर शब्द के साथ भय भी जुड़ गया और इस प्रकार घुर् धातु भय और शब्द अर्थ में निर्दिष्ट है। कफ के अटकने पर घुर-घुर शब्द भयजनक नहीं, सूअरों का आपस में घुर्राना भयजनक नहीं, स्यात् इसी अभिप्राय से पाणिन आदि वैयाकरणों ने 'भीमार्थ शब्दयोः' भीमार्थ और शब्द भिन्त-भिन्न अर्थ पढ़े हैं, किन्तु भीम अर्थ यहाँ व्विन से ही सम्बद्ध है।

जर्ज् (जर्ज) परिभाषणे (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, जैनेन्द्र, काश-

जर्जं भर्भं इत्येके घातुप्रदीप। वाचि कविकल्पद्रुम।

मराठी भाषा में<sup>3</sup> 'जाजरणें' क्रिया 'जर्ज परिभाषणे' घातु से व्युत्पन्न है। 'जाजरणें' क्रिया का अर्थ कुद्ध होना, गुस्से में डाँटना है।

कुण्<sup>४</sup> (कुण) शब्दे (प०) पाणिनीय, क्षीरतर गिनी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशक्रुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

'कोण' शब्द 'कुण शब्दे' घातु से व्युत्पन्न है—'कुणतीति कोणः' कुण-कुण

<sup>₹.</sup> 

२. पा॰घा॰ ६।२०, क्षीर॰ ६।२१, घा॰प्र॰ ६।१८, जै॰घा॰ ६।५००, काश॰घा॰ १।२४, है॰घा॰ १।३६, क॰क॰द्रु॰धा॰ १२०

३. म०व्यु०कोष पृ० ३०६

र. पा॰घा॰ ६।४४, क्षीर॰ ६।४६, घा॰प्र॰ ६।४४, चा॰घा॰ ६।४६, जै॰घा॰ ६।४००, कात॰घा॰ ४।४६, काश॰घा॰ ४।८६४, शाक॰घा॰ ७।१३३२, है॰घा॰ ४।४२, क॰क॰द्व॰घा॰ १७२

शब्द जो करता है वह कोण है। कोण भेरी, मृदङ्ग, वीणा बजाने का साधन है, जिससे बजाये जाने पर वीणा आदि से कुण कुण शब्द होता है।

रामायण में 'कोण' शब्द का प्रयोग 'शब्द' अर्थ में हुआ है— भेरीमदङ्गवीणानां कोणसङ्घटितः पुनः।

सुरसुन्दरीचरित्र प्राकृत ग्रंथ में कुणकुणंत शब्द का प्रयोग सर्दी में दांतों के कटकटाने अर्थ में हुआ है ।

बुन्देलखण्डीय भाषा<sup>3</sup> में 'कुनकुनाना' शब्द का अर्थ बच्चों का निद्रा से उठने पर अव्यक्त शब्द करना एवं कुत्तों के बच्चों का सर्दी से आर्त स्वर करना है।

कुर (कुर) शब्दे (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रमा

भविसत्तकहा में 'काकरव' अर्थ में कुरुलहि शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में उत्कोशाश्च कुरराः' कहा गया है। अमरकोष में कहा गया है—

उत्क्रोशकुररी समी।

'पक्षी-विशेष का शब्द' ही 'कुर शब्दे' घात्वर्थ से अमिप्रेत है।

**ऋ्यादिगण** 

गृ<sup>८</sup>-शब्दे (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

१. २ा७१।२६

२. २।१०३

३. पा०घा०स० पृ० द६

४. पाठघाठ ६।४०, क्षीरठ ६।४१, घाठपठ ६।६०, चाठघाठ ६।४०, जैठघाठ ६।४००, काश्चठघाठ ४।६३, कातठघाठ ४।६१०, शाकठघाठ ७।१३३७, हैठघाठ ४।७७, कठकठदुठघाठ २३२

थ. राप्रार३

६. पाइ०म० पृ० ३२१

७. ११३

द. पा०घा० ६।२६, क्षीर० ६।२७, घा०प्र० ६।२७, चा०घा० ६।२१, जै०घा० ६।४०२, काश्च०घा० ६।२२, कात०घा० ६।१०१, शाक०घा० ६।१२१७, है०घा० ६।३१, क०क०द्रु०घा०

गृ धातु स्तुति करना अर्थ में प्रयुक्त हुई है।

उदाहरणार्थं — ऋक्-संहिता में वेखिए —

गृणंति विप्र ते वियः।

ऋत्विज तुम्हारे कर्मों को कहते हैं (करते हैं)।

अथर्वसंहिता में देखिए-

त्वां विष्णुवंहन् क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः।

विशाल विष्णु, सूर्य, वरुण और यम आपकी प्रशंसा करते हैं।

शतपथ ब्राह्मण में<sup>3</sup> देखिए—

गृ<mark>णाति ह वा यस्तद्धोता यच्छ ्ँ</mark> सित । तस्मा एतद् गृणते । प्रत्यावाध्व-र्युरागृणाति—।

जब होता शास्त्र पढ़ता है तो गाता है और जब वह गाता है तो अब्वर्यु उसके प्रत्युत्तर में गाता है।

वैतान श्रीतसूत्र में देखिए---

एकाहेषु तं ते गृणीमसि ।

इन्द्र के लोक कृतस्नु पद की स्तुति करते हैं।

निरुक्त में देखिए-

पीयति त्वो अनु त्वो गृणाति । नि मे देवा नि मे असुरा ।

आधे देवों की स्तुति करता है।

निघण्टु में ६ देखिए—

रेभति रौति; गृणाति -अचंतिकर्माणः।

गीता में देखिए-

केचिद्भीताः प्राञ्जल्यो गृणन्ति ।

कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए (आपके नाम, गुणों का) उच्चारण करते हैं।

<sup>8. 212812</sup> 

२. २०।१०६।३

३. ४।३।२।१

<sup>8. 3812</sup> 

<sup>.</sup> ३१४

इ. ३।१४

७. ११।२१

चुरादिगण,

मार्ज् (मार्ज) शब्दार्थः (प०) पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम।

घ्वनौ कविकल्पद्रुम।

'बंगला भाषा'<sup>२</sup> में 'पाज' शब्द 'शब्द<mark>' अर्थ में प्रयुक्त होता है।</mark> भाषार्थक (भासार्थक धातुएँ)

अब भाषार्थक (भासार्थक) धातुओं पर आते हैं। धात्वर्थनिर्देश एवं उनके विवरण में वैयाकरणों में अनैक्य होने के कारण चौरादिक भाषार्थक (भासार्थक) धातुएँ मुख्य रूप से व्याख्यातव्य हैं।

एक ही सूत्र में माषार्थंक (भासार्थंक) धातुओं का पाठ है। धातुसूत्र

इस प्रकार है-

पट पुट लुट तुजि मिजि मिज लिघ त्रसि पिसि कुसि दशि कुशि घट घटि बृहि बर्ह वल्ह गुप धूप विच्छ चीव पुथ लोकु लोवृ पाद कुप तर्क वृतु वृद्यु भाषार्थाः—पाणिनीय, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र धातुपाठ।

भासार्थाः—क्षीरतरंगिणी, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम घातुपाठ। इस प्रकार कुछ वैयाकरण पट्, पुट् बादि घातुओं को 'भाषार्थक' मानते हैं। चान्द्र धातुपाठ में इन घातुओं का वर्ग लुप्त है, केवल लोक् घातु का पाठ किया गया है और वो भी पृथक् अर्थ में।

प्रत्येक धातुपाठ में चौरादिक भाषार्थक (भासार्थक) धातुओं की संख्या

पृथक्-पृथक् है-

 वातुपाठ
 चौरादिक भाषार्थक (भासार्थक)

 घातु-संख्या

 पाणिनीय
 ३०

 चान्द्र
 - 

 जैनेन्द्र
 २८

 काशकृत्स्न
 ३०

- १. पा०घा० १०।६८, क्षीर०१०।६७, घा०प्र० १०।१०८, जै०घा० १०।४०३, कात्त०घा० ६।१११६, शाक घा० १०।१४०० है०घा० ६।२१, क०क० द्भुठघा० १२४
- २. २।१७७६

| कातन्त्र      | 35          |
|---------------|-------------|
| शाकटायन       | 39          |
| हैम           | ३७          |
| कविकल्पद्भुम  | 38          |
| वृत्ति-ग्रन्थ | धातु-संख्या |
| क्षीरतरंगिणी  | 38          |
| घातुप्रदीप    | ३४          |

कई घातुएँ ऐसी हैं जिनका निर्देश पाणिनीय घातुपाठ में नहीं किया गया, किन्तु अन्य घातुपाठों में वे भाषार्थक और मासार्थक है।

पाणिनीय घातुपाठ में पठित किन्तु अन्य धातुपाठों में अपठित एवं अन्य घातुपाठों में पठित किन्तु पाणिनीय घातुपाठ में अपठित भाषार्थंक (भासार्थंक) घातुओं की सूची इस प्रकार है—

पाणिनीय घातुपाठ में अपठित—क्षीरतरंगिणी में पठित—क्ट, लिज, लुजि, अजि, दिस, रिघ, अहि, बहि, महि।

पाणिनीय घातुपाठ में अपठित, घातुप्रदीप में पठित—लट, लुजि, दसि, मुजि।

पाणिनीय घातुपाठ में अपठित, जैनेन्द्र घातुपाठ में पठित — तुप, मद, लस

पाणिनीय घातुपाठ में पठित, जैनेन्द्र घातुपाठ में अपठित — मिजि, घट,

काशकृत्स्न धातुपाठ में पठित, पाणिनीय धातुपाठ में अपठित—षुध, लुजि लोचृ।

पाणिनीय धातुवाठ में पठित, काशकृत्स्न धातुवाठ में में अपठित—मिजि, पृथु।

पाणिनीय घातुपाठ में पठित, कातन्त्र घातुपाठ में अपठित—मिजि, कुशि।

कातन्त्र घातुपाठ में पठित, पाणिनीय घातुपाठ में अपठित—लजि । पाणिनीय घातुपाठ में अपठित, शाकटायन में पठित—चिव ।

पाणिनीय घातुपाठ में अपठित, हैम घातुपाठ में पठित—अजु, लजु, रघु, महुण, अह, वहु । पाणिनीय धातुपाठ में पठित, हैम घातुपाठ में अपठित—मिजि। पाणिनीय धातुपाठ में अपठित, कविकल्पद्रुम घातुपाठ में पठित—तड, लज, लञ्ज, अजि, वहि, जुल, कस, लिंड।

डॉ॰ पलसुले<sup>९</sup> पट्, पुट्—भाषार्थाः, भासार्धाः ।

घातुसूत्र में 'भाषार्थाः' (भासार्थाः) पद को घात्वर्थ नहीं मानते । उनके मत में—पट पुट् आदि घातुएँ 'स्पष्टवाक्' और 'दीप्ति' इन दोनों अर्थों में से किसी भी अर्थ में प्रयुक्त नहीं होतीं । को और वनु घातुओं की तरह इनके अर्थ अनिश्चित हैं । अतः 'भाषार्थाः' पद से तात्पर्य है—भाषा से जानना चाहिए, भाषा में इनके प्रयोगों को देखकर अर्थ निश्चित कर सकते हैं ।

हमारा विचार है कि भाषार्थाः, भासार्थाः पद अपने आप में घात्वर्थ हैं—

भाषा एव अर्थः येषां ते भाषार्थाः। भास एव अर्थः येषां ते भासार्थाः।

संस्कृत, मराठी, बंगला भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करने पर डाँक पलसुले का मत निराधार प्रतीत होता है। संस्कृत, बंगला, मराठी भाषाओं में पट्, पुट् आदि धातुओं से ब्युत्पन्न अनेक शब्द हैं, जिनसे सिद्ध हो जाता है कि पट् पुट् आदि धातुएँ माषार्थक, भासार्थक दोनों हैं।

भाषार्थक, भासार्थक ३६ घातुओं में से १५ घातुओं के सम्बन्ध में प्रमाण मिले हैं और उन्हीं घातुओं को यहाँ लिया जा रहा है। घातु सूची इस प्रकार

है-

| 2.  | पट्    | ۶.  | पुट्  |
|-----|--------|-----|-------|
| -   | पिञ्ज् | ٧.  | दंश्  |
|     | घट्    | ₹.  | घण्ट् |
|     | लोक्   | ۲.  | लोच   |
| 3   | कुप्   | १०. | धूप्  |
| ११. | तड्    | १२. | वल्ह् |
| १३. | तर्क   | १४. | नद्   |
|     |        |     |       |

१५. पुथ् पट्र (पट) भाषार्थः (प०)—पाणिनीय, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृतस्न, कातन्त्र ।

१. द संस्कृत घातुपाठाज, अ ऋिटिकल स्टडी, पृ० १२६

२. पा०घा० १०।१६४, क्षीर० १०।१६७, घा०प्र० १०।२१२, जै०घा० १०।८०४. काश०घा० ६।१८८, कात०घा० ६।१२१८, शाक०घा० १०।१३०२, है०घा० भा२१२, क०क०द्रुष्घा० १३६

भासायं: क्षीरतरंगिणी, शाकटायन, हैम, कवि-कल्पद्रम ।

सामरहस्य उपनिषद्° में 'पट्ट' शब्द का प्रयोग हुआ है और 'दीप्ति' अर्थ में द्याख्या की गई है—

पट्टडोरिग्रथितसुवर्णपट्टिकः । रुक्मिण्याद्या पट्टराज्ञस्तां लीलां श्रुत्वा उत्कण्ठिताः बभूवुः । पट्ट—भासने—कोशेय ।

सामान्यतः पट शब्द ध्वन्यात्मक माना जाता है। आर० एल० टरनर ने 'कम्पैरेटिव डिक्शनरी ऑफ़ इण्डोआर्यन लेंग्वेज' में 'आकस्मिक ध्वनि' को 'पट' शब्द से व्यक्त किया है। 'बङ्ग शब्द कोष' में भी पट ध्वन्यात्मक शब्द माना गया है। टायर आदि के फटने की ध्वनि, बेंत से मारने की ध्वनि, बोरिश की आवाज आदि को पट-पट कहा जाता है।

भाषा का विकास अनुकरणात्मक शब्दों से माना जाता है। पट्धातु में निर्जीव पदार्थों की ध्वनि के अनुरणनात्मक अनुकरण स्पष्ट परिलक्षित हैं।

पुद्<sup>४</sup> (पुट) भाषार्थः (प०)—पाणिनीय धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृतस्त,

भासार्थ: क्षीरतरंगिणी, शाकटायन, हैम, कवि-कल्पद्रुम ।

मराठी भाषा<sup>४</sup> में 'पुटपुणें' शब्द 'अस्पष्ट बोलना', 'गड़बड़ करना' अर्थ में प्रयुक्त होता है। 'पुटपुणें' शब्द 'पुट् भाषार्थः' धातु से ब्युत्पन्न है।

मराठी ग्रन्थ 'सामराजिवरचित रुक्मिणीहरण' में 'अस्पष्ट बोलना' अर्थ में 'पूट' शब्द का प्रयोग देखिए—

उगी वांखार क्षितिपतिसुते जे पुटपुटी।

१. २६७।१८, २४१।१०, द्र०- पा०घा०स०, पृ० ६४६

२. पृ० ४६७

३. २।१२५६

४. पा०घा० १०।१६घ, क्षीर० १०।१६७, घा०प्र० १०।२१३, जै०घा० १०।४०४, काश्च०घा० ६।१८८, कात०घा० ६।१२१८, शाक०घा० १०।१६०२, है०घा०६।२१३, क०क०द्रुष्टा० १४०

४. म० श०कोष १२०६३-६४

६. ७।१।४६

'अस्पष्ट बोलना' अर्थ में ही एक अन्य उदाहरण— आंगाचा संताप होऊन ती आपल्बाशींच पुट पुटली ।

बंगला भाषा<sup>२</sup> में 'पुट' शब्द 'दीप्ति' का वाचक है । पिञ्ज्<sup>3</sup> (पिजि) भाषार्थः (प०)—पाणिनीय, घातुप्रदीप, काशकृत्स्न,

कातन्त्र ।

भासार्थः भाषट्टार्थे क्षीरत रंगिणी, शाकटायन, हैम।

कविकल्पद्रम।

यास्क ने 'निरुक्त' में 'कपिञ्जलः' शब्द की ब्पूत्पत्ति 'पिञ्ज् भाषार्थः' धात्वर्थ से दिखाई है—

कपिञ्जल:—कमनीयं शब्दम्पि जयति । मधुर शब्द को बोलता है, अतः कपिञ्जल हुआ ।

दंश्<sup>४</sup> (दशि) भाषार्थः (प०)—पाणिनीय, घातुप्रदीप, काशकृत्स्न,

कातन्त्र ।

भासार्थः

क्षीरतरंगिणी, शाकटायन, हैम।

त्विष

कविकल्पद्रम ।

महाभारत में विराट् पर्व<sup>६</sup> में 'दंशिताः' शब्द 'प्रकाशमान' अर्थ में प्रयु<sup>वत</sup> हुआ है—

वारणा यत्र सौवर्णाः पृष्ठे भासन्ति दंशिताः ।

'नीलकण्ठ टीका' में 'दंशिताः भासमानाः' कहा गया है ।

अर्थ इस प्रकार है—जिसकी पीठ पर सोने के प्रकाशमान हाथी सुशोमित
हो रहे हैं ।

१. मोर ३३

२. बं० श०कोष २।१३३८

३. पा०घा० १०।१६५, क्षीर० १०।६७, घा०प्र० १०।२१२, जै०घा० १०।५०४, काश०घा० ६।१८८, कात०घा० ६।१२१८, शाक०घा० १०।१६०७, है०घा० ६।२०८, क०क०द्रु०घा० १२२

<sup>8. 3188</sup> 

प्र. पा०घा० १०।१६४, क्षीर० १०।६७, घा०प्र० १०।२१७, काश०घा० ६।१८, कात०घा० ६।१२१८, शाक०घा० १०।१६११, है०घा० ६।२२४, क०क०द्रुष्ट्रा० ३००

६. ४।४२।२

इस प्रकार 'दंश्' धातु 'भासार्थक' है, सिद्ध हो जाता है।
घट्<sup>९</sup> (घट) भाषार्थः (प०)— पाणिनीय, धातुप्रदीप, काशकृत्स्न,
कातन्त्र।

भासार्थः द्युतौ

क्म। कविकल्पद्रम।

'मराठी भाषा' में 'पट' शब्द ध्वन्यात्मक है। मोरोपंत के कर्णपवं<sup>3</sup> में 'पानी पीने के समय गड़गड़ की आवाज' को 'घट' शब्द से व्यक्त किया गया है—

मग कंउ नाल चरचर तो सत्य करावया विरुद्ध कापी देउनि मिटकया मटमट घटपट त्या स्वासिता सृगुदका पी।। इस प्रकार शब्दानुकृति से 'घट् भाषार्थः' धातु विकसित हुई है। घण्ट्\* (घटि) भाषार्थः—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्सन, कातन्त्र।

<mark>तो कविकल्पद्रुम।</mark>

घण्टा शब्द 'घण्ट्' घातु से ब्युत्पन्न है। घण्टा पूजा के समय में शब्द से शोभित होता है, शब्द करता है। घण्टयित—दीप्यते, पूजादिकाले वाद्येन शोभते, शब्दायते वा। इस प्रकार घण्ट् धातु माषार्थक, भासार्थक दोनों है।

लोक्' (लोकृ) भाषार्थः (प०)—पाणिनीय, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काश-कृत्स्न, कातन्त्र।

१. पा॰घा॰ १०।१६५, घा॰प्र॰ १०।२१२, काश॰घा॰ ६।१८८, काश०घा० ६।१२१८, है॰घा॰,६।२१५, क॰क॰द्रु॰घा॰ १३६

२. मञ्च्यु ० शा ० को ष पृ ० ३।१०४४

३. ४४११४

४. पा॰घा॰ १०।१६४, क्षीर० १०।१६७, घा॰प्र० १०।२३०, जै०घा० १०।५०४, काश०घा० ६।१८८, कात०घा० ६।१२१८, क०क•द्रु०घा० १३६

प्र. पा०धा०स० पृ० ६०६

६. पा०षा० १०।१६५, क्षीर० १०।१६७, घा०प्र० १०।२४०, जै०था० १०।५०४, काश्चर्षा० ६।१८८, कात०था० ६।१२१७, शाक०धा० १०।१६२४, है०था० ६।२००, क०क०द्रु०था० ८५

भासार्थः

क्षीरतरंगिणी, शाकटायन, हैम।

दीप्तौ

कविकल्पद्रुम ।

भागवत पुराण में 'लोक' शब्द । 'प्रकाश' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है— 'इच्छामि कालेन न यस्य विष्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्'।

मैं तो आत्मप्रकाश को ढकने वाले अज्ञान से मुक्ति चाहता हूँ, जिसका कि काल भी अन्त नहीं कर सकता।

बंगला भाषा<sup>२</sup> में भी 'लोक' शब्द 'दीप्ति' का वाचक है। बंगला 'लोक' शब्द 'लोक् भाषार्थ:' घातु से व्युत्पन्न है।

लोच्<sup>3</sup> (लोच्) भाषार्थ: (प॰)—पाणिनीय, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, कारा-कृत्स्न, कातन्त्र ।

भामार्थः

क्षीरतरंगिणी, शाकटायन, हैम, कवि-कल्पद्रम ।

वङ्ग शब्द कोष में लोच' शब्द को 'दीप्त्यर्थक' कहा गया है । 'लोच' शब्द 'लोच् भासार्थः' धातु से ब्युत्पन्न है । 'लोचन' शब्द 'दीपक' का वाचक है ।

कुपं (कुप्) भाषार्थः (प॰) —पाणिनीय, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृतस्न,

कातन्त्रं।

भासार्थः

क्षीरतरंगिणी, शाकटायन, हैम।

द्युतौ

कविकल्पद्रम ।

१. 513174

२. बं० श्रुकोष २।१६७१

३. पा॰घा॰ १०।१६५, क्षीर॰ १०।१६७, घा॰प्र० १०।२४१, जै॰घा॰ १०।५०४, काश्चा॰ ६।१८८, कात॰घा॰ ६।१२१४, शाक॰घा॰ १०।१६२५, है॰घा॰ ६।२०४, क॰क०द्रु॰घा॰ १०८

<sup>8. 3188018</sup> 

थ. पा०घा० १०:१६४, क्षीर० १०।१६७, घा०प्र० १०।२४२, काश्राव्या० ६।१८८, कात्रव्या० ६।१२१८, शाक्षव्या० १०।१६२७, है०घा० ६।२२३, क०क०द्रुष्टा० २२४

बंगला भाषा<sup>9</sup> में 'कुप' शब्द 'दीष्ति' का वाचक है, 'कुप् भासार्थः' घातु से व्युत्पन्न है।

धूप् (धूप) माषार्थः (प०) — पाणिनीय, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र ।

भासार्थ: दीप्तौ क्षीरतरंगिणी, शाकटायन, हैम।

कविकल्पद्रुम ।

वाजसनेयि-संहिता में  $^3$  'घूप्' घातु 'प्रकाशित करना' अर्थ में प्रयुक्त हुई  $\overline{\xi}$ —

वसवस्त्वा धूपयन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरसस्त्वद्रुद्रास्त्वा धूपयन्तु । त्रैष्टुभेन त्रैष्टुभेन छन्दमाङ्गिरसस्त्वदादित्यास्त्वा धूपयन्तु ।

भूप में प्रकाश तेज होता है, अतः 'धूप्' धातु का 'भासार्थक' होना सिद्ध ही है।

वंगला भाषा<sup>४</sup> में 'धूप' शब्द 'दीपन' का वाचक है । तड्<sup>४</sup> (तड) भासार्थ: (प०)—क्षीरतरंगिणी । त्विषि कविकल्पद्रुम ।

तिहत् शब्द 'विजली, विद्युत्' का वाचक है। चमकना, शब्द करना विद्युत् का स्वभाव है, अतः तड् धातु का भाषार्थक और भासार्थक होना सिद्ध ही है।

मराठी भाषा<sup>®</sup> में 'तडतड' शब्द 'तोड़ना-फोड़ना' अर्थ में प्रयुक्त होता है । मराठी 'तडतड' शब्द 'तड् भासार्थः' धातु से व्युत्पन्न है ।

१. बं०श० कोष १।६४७

२. पा०घा० १०।१६५, क्षीर० १०।१६७, घा०प्र० १०।२३४, जै०घा० १०।४०४, काश०घा० ६।१८८, कात०घा० ६।१२१८, शाक०घा० १०।१६१८, है०घा० ६।२२२, क०क०द्रु०घा० २३३

<sup>3.</sup> ११1६0

४. बं०श०कोष १।११६३

५. क्षीर० १।०।१६७, क०क०द्रु०घा० १५६

६. अ०कोष १।३।६

७. म०व्यु० कोष १।३६१

वल्ह् विल्ह्) भाषार्थः (प०)—पाणिनीय, घातुप्रदीप, <mark>जैनेन्द्र, काश-</mark> कृतस्न, कातन्त्र।

> भासार्थः त्विष

क्षीरतरंगिणी, शाकटायन, हैम।

कविकलपद्रम ।

वल्ह् धातु भी भाषार्थंक है, प्रविल्हिका शब्द 'वल्ह् भाषार्थः' घात्वर्थ की पुष्टि कर रहा है। प्रविह्लिका प्रहेली को कहते हैं—

प्रवह्निका प्रहेलिका।<sup>२</sup>

पहेली चूंकि पूछी जाती है, अत: वल्ह् घातु का भाषार्थक होना सिद्ध है। 'पहेली' की परिभाषा इस प्रकार है-

व्यक्तीकृत्य कमप्यर्थं स्वरूपार्थस्य गोपनम्,

यत्र बाह्यार्थसम्बद्धं कथ्यते सा प्रहेलिका।3

आर०एल० टरनर ने 'कम्पैरेटिव डिक्शनरी ऑफ़ इण्डोआर्यन लेंग्वेज' में प्रविह्लिका शब्द को 'वल्ह् भाषार्थः' घातु से ब्युत्पन्न माना है। तर्क् (तर्क) (प॰) भाषार्थः —पाणिनीय, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृतस्न,

कातन्त्र ।

मासार्थ: दीप्ती

क्षीरतरंगिणी, शाकटायन, हैम।

कविकलपद्रुम ।

वंगला भाषा<sup>६</sup> में 'तर्क' शब्द 'दी<sup>दित'</sup> का वाचक है। मराठी भाषा में 'निइचय करना' अर्थ में प्रयुक्<mark>त 'निष्टंकर्णें' शब्द 'तर्क्</mark> भाषार्थः' चौरादिक घातु से व्युत्पन्न है-ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ में देखिए-

- २. ११६१६
- ३. वही

४. पृ० ६६७

- प्. पा०घा० १०।१९४, क्षीर० १०।१९७, घा०प्र० <mark>१०।२४३, जं०घा०</mark> १०।५०४, काश०घा० ६।१८८, काश०घा० ६।१२१८, शाक०घा० १०।१६२८, है०घा० ६।२०१, क०क०द्<mark>रु०घा० ८३</mark>
- ६. बं०श०कोष २।१०२७
- म०व्यु० कोष पृ० ४५७
- 5. 8518795

१. पा०घा० १०।१६५, क्षीर० १०।१६७, घा०प्र० १०।२३३, जै०घा० १०।५०४, काश०धा० ६।१८८, कात०धा० ६।१२१८, शाक०घा० १०।१६२२, है०घा० ६।२३३, <mark>क०क०द्रु०घा० ३५०</mark>

तिन्ह न जुर्भे एसें निष्टंकीसि जें मानसें ते प्रकृति बनारिसें करलियि।

इस प्रकार तर्के घातु 'भाषार्थक', भासार्थक' दोनों है । नद्° (नद) भाषार्थ: (प०)—पाणिनीय, घातुप्रदीप, काशकृत्स्न,

कातन्त्र।

भासार्थ:

क्षीरतरंगिणी, शाकटायन, हैम।

भासि कविकल्पद्रुम।

वंगला भाषा में 'नद' शब्द 'दीप्ति' का वाचक है। पुथ्<sup>3</sup> (पुथ) भाषार्थः (प०)—पाणिनीय, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न,

कातन्त्र।

भाषार्थ: त्विष क्षीतरंगिणी, शाकटायन, हैम।

कविकल्पद्रुम ।

कथासरित्सागर में भाषार्थंक पुथ्धातु का प्रयोग देखिए— 'यथा विवाहोत्सवतूर्यनादानपोथयन् दन्दुभयोऽन्तरिक्षे'। आकाश में विवाहोत्सव में बजने वाले वाद्यों के शब्द गूंजने लगे।

इस प्रकार संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है कि पट्, पुट् आदि घातुएँ भाषार्थक और भासार्थक दोनों हैं। भाषार्थाः से तात्पर्य केवल स्पष्ट वाक् न लेकर 'स्पष्ट और अस्पष्ट' दोनों प्रकार की वाक् है। शंका उठती है—धातुपाठों में स्पष्ट वाक् के लिए 'व्यक्तायां वाचि', अव्यक्त वाक् के लिए 'अव्यक्तायां आचि' और नूपुर आदि निर्जीव वस्तुओं के शब्द के लिए 'शब्दे' धात्वर्थं का निर्देश किया गया है; अतः 'पट् पुट्—भाषार्थाः' धात्वर्थं से स्पष्ट वाक् ही लेना चाहिए। शंका का समाधान यह है कि भण् धातु 'स्पष्ट कथन' अर्थं में प्रयुक्त की जाती है, किन्तु

१. पा०वा० १०।१६५, क्षीर० १०।१६७, घा०प्र० १०।२४१, काश्चा० ६।१८८, कात०वा० ६।१२१८, शाक०वा १०।१६२६, है०वा० ६। १६, क०क०द्रु०वा० १६८

२. वं ० श ० कोष १।२७४

३. पाठघाठ १०।१६५, क्षीर० १०।१६७, घाठप्र० १०।२३८, जै०घाठ १०।४०४, काश्चाठ ६।१८८, कात्तठघाठ ६।१-१८, शाकठघाठ १०।१६२३, हैठघाठ ६।२१८, कठकठद्रुठघाठ १८७

४. ६। ५। २५७

चातुपाठों में 'भण् शब्दे' घात्वर्थ निर्देश किया गया है, अतः यहाँ 'भाषार्थाः' घात्वर्थ व्यक्त, अव्यक्त दोनों प्रकार के शब्दों का द्योतक है। माषार्थाः, भासार्थाः पद अपने आप में घात्वर्थ है—

भाषा एव अर्थः येषां ते भाषार्थाः । भास एव अर्थः येषां ते भासार्थाः ।

# हिंसार्थक धातुएं

| हिंसार्थक घातुओं की<br>धातुपाठ | परिमाण-तालि<br>धातु संख्या | हिसाथक              | प्रतिशत |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|
| •                              |                            | घातु सं०            |         |
| पाणिनीय                        | १६०४                       | १३६                 | ७.१३    |
|                                | १५७५                       | . ७४                | 33.8    |
| चान्द्र<br>जैनेन्द्र           | १४७=                       | १३३                 | ७.६४    |
|                                | २४११                       | २१६                 | 5.EX    |
| काशकुरस्न                      | १८५८                       | 888                 | थ3.४    |
| कातन्त्र                       | १८४४                       | १२५                 | ६.७३    |
| शाकटायन                        |                            | १२४                 | ६.२४    |
| हैम                            | १६५०                       |                     | थ. १७   |
| कविकलपद्रुम धातुपाठ            | ; २३४८                     | . 88                |         |
|                                |                            | अ के नरक में मंद्रे | न गमल द |

हिंसार्थक ५२ धातुओं के विशिष्ट अर्थों के सम्बन्ध में संकेत मिले हैं।
धातुसूची इस प्रकार है—

## भवादिगण

| 0   | खद्     | २          | तद्          |
|-----|---------|------------|--------------|
| 8   |         | 8          | <b>रु</b> ठ् |
| 3   | तुज्    | દ          | सिम्म्       |
| x   | तुभ्य्  | <b>5</b>   | दय्          |
| 9   | शुम्भ्  |            |              |
| 3   | भल्ल्   | १०         | सुर्व        |
| 28  | धुर्वर् | १२         | जूष्         |
| १३  | कष्     | १४         | खष्          |
|     |         | १६         | मष्          |
| 8 7 | वष्     | १८         | रिष्         |
| 80  | रुष्    |            |              |
| 38  | शस्     | २०         | नम्          |
| 28  | इनथ्    | <b>२</b> २ | ऋथ्          |

| २३  | मेघ्   |          | 28 | मिय्   |
|-----|--------|----------|----|--------|
| २४  | मिध्   |          | २६ | इष्    |
| 20  | भर्व   |          | •  |        |
|     |        | अदादिगण  |    |        |
| २८  | हन्    |          |    |        |
|     | •      | दिवादिगण |    |        |
| 35  | पुथ्   |          | ३० | जूर्   |
| 38  | रथ्    |          | 32 | रिष्   |
|     |        | स्वादिगण |    |        |
| ३३  | रि     |          | 38 | क्षि   |
| 3 × | चिरि   |          | ३६ | दाश्   |
|     |        | तुदादिगण |    | •      |
| ३७  | ऋफ्    | 9        | ३८ | चृत्   |
| 38  | मृण्   |          | 80 | तृह्   |
| 88  | स्तृह  |          | ४२ | तृन्ह् |
| ४३  | रुश्   |          | 88 | रिश्   |
|     |        | रुधादिगण |    |        |
| ४४  | हिस्   |          |    |        |
|     |        | तनादिगण  |    |        |
| ४६  | क्षण्  |          |    |        |
|     |        | ऋयादिगण  |    |        |
| ४७  | द्र    |          | 85 | क्षि   |
|     |        | चुरादिगण |    |        |
| 85  | हिष्क् | 9        | 40 | वर्ह्  |
| 48  | लूष्   |          | 42 | जस्    |
|     |        |          |    |        |

खद्<sup>3</sup> (खद) हिसायाम् (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कवि-कल्पद्रुम।

१. पा०घा० १।४२, क्षीर० १।४१, घा०प्र०१।४६, जै०घा० १।४६३, काश्चा० १।१४, कात०घा० १।१२, शाक०घा० १।४५३, है०घा० १।२६६, क०क०द्रु०घा० १६५

शतपथ ब्राह्मण में घी का घनीभूत होना, कठोर होना अर्थ में खदत् शब्द का प्रयोग हुआ है—

अन्यतरतऽआज्यं कुर्याद्यस्ताद्वोपरिष्टाद्वा तथा खदन्तिःसरणवद्भवति तथा

अब एक ओर वी रखे, चाहे नीचे चाहे ऊपर। इस प्रकार जो कठोर हैं वह नरम हो जाता है और बहने लगता है।

मराठी भाषा भें 'खडसणें' किया भत्संना अर्थ में प्रयुक्त होती है। 'खड-सणें' किया 'खद हिसायाम्' धातु से व्युत्पन्न है।

तर्द् (तर्द) हिसायाम्' (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम।

तैत्तिरीय ब्राह्मण<sup>४</sup> में 'तर्द्' घातु का प्र<mark>योग देखिए—</mark> अहन्नहिमन्वपस्ततर्द ।

ततर्द—मेघस्थितं जलं मेघभेदेन पृथिव्यां व्यापितवान् । भट्टिकाव्य में पेदेखिए—

सुग्रीवः प्रयसं नेने बहून् रामस्**ततदं च ।** सुग्रीव ने प्रयस राक्षस को मारा और राम ने मी बहुत राझसों को मारा ।

मराठी भाषा में 'तडतड' शब्द निन्दा, भत्सना अर्थ का वाचक है और तर्द हिंसायाम् धातु से व्युत्पन्त है। इस प्रकार 'तर्द हिंसायाम्' से तात्पर्यं वध, भत्सना करना है।

१. १।७।४।१०

२. म०व्यु०कोष पृ० १६४

३. पा०घा० १।४६, क्षीर० १।४८ घा०प्र० १।५७, चा०घा० १।१७, जै०घा० १।४६३, काश्च०घा० १।२०, कात०घा० १।१८, शाक०घा० १।४६१, है०घा० १।३०४, क०क०द्रु०घा० १६६

४. राप्राष्टार

प्र. १४।३३

६. म०व्यु०कोष पृ० ३६१

'तुज्' (तुज) हिंसायाम्' (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

ऋक् संहिता<sup>२</sup> में विनाश, वध अर्थ में तुजता और तुजन् शब्दों का प्रयोग देखिये—

वृत्रस्य चिद्विदयेन मर्म तुजन्नीशानस्तुजता कियेधाः । शत्रुओं की हिंसा करते हुए ऐश्वयंवान् बलवान् इन्द्र ने वृत्र नामक असुर

के मर्मस्थान की हिसा करते हुए वज्र से प्रहार किया।

तुजन् — शत्रून् हिसन्, तुजता — हिसता । ऋक्-संहिता<sup>3</sup> में ही एक अन्य प्रयोग देखिए— तेतिक्ते तिग्मा तुजसे अनीका ।

पूर्व ही तीक्ष्ण शस्त्रों को उसका वध करने के लिए अधिक तीक्ष्ण करता है।

तुज्छे — वद्याय । निरुक्त में इसी अर्थ में तुज् धातु का प्रयोग देखिये — क ईषते तुज्यते को · · सन्तमिन्द्रम् ।

इन्द्र के था जाने पर कौन भाग सकता है, कौन मारा जा सकता है। इस प्रकार तुज् धातु वध, विनाश अर्थ में प्रयुक्त होती है। शठ्' (शठ) हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, घातुप्रदीप, चान्द्र, काशकृतस्न,

कातन्त्र, हैम ।

वधे कविकल्पद्रुम।

शठ् घातु का हिंसा अर्थ 'शठे शाठ्यं समाचरेत्' वाक्य में दिखाई देता है।

र. पा०घाठ १।१५३, क्षीर० १।१५४, घा०प्र० १।२४१, चा०घा० १।७६, जै०घा० १।४६३, काश०घा० १।७७, कात०घा० १।७७, शाक०घा० १।५७१, है०घा० १।१६१, क०क०द्रु०घा० १२०

२. ११६११६

<sup>3.</sup> ४।२३।७

<sup>8. 38150</sup> 

थ. पा॰वा॰ १।२३०, घा॰प्र॰ १।३४२, चा॰घा॰ १।२२०, काश्च०घा० १।१४१, कात॰घा॰ १।११६, है॰घा॰ १।२२२, क॰क॰द्रु॰घा॰ १५२

शठ दुष्ट व्यक्ति को कहा जाता है। 'शाठ्यम्' पद बुरे व्यवहार का वाचक है।

'शठ् हिंसायाम्' धात्वर्थ से तात्पर्य छल, कपट करना है। तुम्प्' (तुम्प) हिंसार्थः (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम।

वधे कविकल्पद्रम।

व्याकरण चन्द्रोदय<sup>र</sup> में 'तुम्प् हिंसार्थ:' धात्वर्थ को स्पष्ट किया गया है---

> गौः प्रतुम्पति (गाय मारती है)। तुम्पति खड्गी (गेंडा मारता है)।

सिम्भ् (षिम्भु) हिंसार्थः (प०)—पाणिनीय, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, शाक-टायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

मराठी भाषा<sup>४</sup> में चिबणे किया पद दबाना अर्थ में प्रयुक्त होता है। चिबणे किया सिम्भ हिसार्थः धातु से ब्युत्पन्त है।

शुम्भ् (शुम्भ) हिंसायाम् (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकलपद्रम ।

शुम्म् थातु प्रहार करना अर्थ में प्रयुक्त होती है। उदाहरणार्थ महावीर-चरित भें देखिए—

### प्रागप्राप्तिन्तुम्भशामभवधनुः।

- १. पा०घा० १।२८१, क्षीर० १।२८८, घा०प्र० १।४०६, चा०घा० १।१४२, जै०घा० १।४६५, काश०घा० १।२०१, कात०घा० १।१३६, शाक०घा० १।६६२, है०घा० १।३४४, क०क०द्रुष्घा० २३२
- २. ३।४४ पृ०
- ३. पाठघाठ १।२८६, घाठप्रठ १।४३१, जैठघाठ १।४६५, शाक**्घाठ** १।६७४, हैठघाठ १।३७५, कठकठद्रुठघाठ २४६
- ४. म०व्यु० कोष, पृ० २८२
- प्र. पाठघा०१।२८७, क्षीर०१।२६२, घाठप्र०१।४३३, जै०घा०१।४६४, कात०घा०१।१४०, शाक०घा०१।६७४, है०घा०१।३७७, क०क०द्रु० घा०२४६
- ६. २।३३

शिवधनुष, जो कि पहले कभी भंग नहीं हुआ।

निशुम्म:—भंग।

मालतीमाधव<sup>9</sup> में देखिए—

सावष्टम्भनिशुम्भसम्भ्रमनमद् भूगोलनिष्वीडन ।

बलपूर्वक चरणन्यास के वेग से भुकी हुई भूमण्डल के भाराकान्त से दबी हुई।

निशुम्भः—चरणाक्रमणेन । दय्<sup>२</sup> (दय) हिंसायाम् (आ०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाक-टायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

निरुक्त<sup>3</sup> में दय् धातु को अनेकार्थक कहा गया है और अनेकार्थों में हिसा अर्थ भी है।

मराठी भाषा में डवणें कियापद दय हिंसायाम् धातु से व्युत्पन्त है। डवणें किया का अर्थ काटना, चुभोना है।

भल्ल्<sup>४</sup> (भल्ल) हिंसायाम् (आ॰) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाक-टायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

भल्ल् धातु का हिंसा अर्थ शस्त्रविशेषवाचक भल्लः शब्द में एवं ऋक्षवाचक भल्लूकः शब्द में स्पष्ट ही है।

रामायण<sup>६</sup> में शस्त्रविशेषवाचक 'भःलैः' शब्द का प्रयोग हुआ है— क्षुरार्थचन्द्रोत्तमकणिभल्लैः /

१. अ।।२२

२. पा॰घा॰ १।३१३, क्षीर॰ १।३२०, घा॰प्र॰ १।४८०, जै॰घा॰ १।४६०, काश॰घा॰ १।४८७, कात॰घा॰ १।४०७, शाक॰घा॰ १।१७६, है॰घा॰ १।७६६, क॰क॰द्रु॰घा॰ २५६

३. ४।१७।२

४. म ० व्यु ० कोष पृ० ३४५

४. पा०धा० १।३२४, क्षीर० १।३३१, घा०प्र० १।४६४, जै०धा० १।४६१, कारा०घा० १।४६६, कात०धा० १।४१८, शाक०धा० १।१६०, है०धा० १।५१३, क०क०द्रु०धा० २८०

६. ६।४६।१०१

छुरे, अर्घचन्द्र, किंण तथा भा<mark>लों के ह्वारा।</mark> महाभारत में शान्तिपर्व<sup>ी</sup> में ऋक्षवाचक 'भल्लूकाः' शब्द का प्रयोग हुआ है—

द्वीपिनः खड्गभल्लूका ये चान्ये भीमदर्शनाः।

तुर्व (तुर्वी) हिंसार्थ: (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृतस्न, कातन्त्र, हैम, कविकलपद्रुम।

ऋक् संहिता<sup>3</sup> में 'वध करना' अर्थ में तुर्व धातु का प्रयोग देखिए—

वृत्र यदिन्द्र **तूर्वसि ।** हे इन्द्र, तुम जिस कारण से शत्रु का वध करते हो ।

तैत्तिरीय सहिता में इसी अर्थ में प्रयोग देखिए— तूर्वन् न यामन्तेतशस्य नूरण आ यो घृणे।

युद्ध में प्रवृत्त हुआ पुरुष जिस प्रकार शीघ्र गमन करने वाले अश्व को नियन्त्रित कर दूसरों के बल को हिसा करते हुए शीघ्रता नहीं करता है, उसी प्रकार यह अग्नि भी प्रज्वलित होती है, क्षीण नहीं होती।

तूर्वन् - परबलानि हिसन्।
मैत्रायणी संहिता भे भे उपर्युक्त मन्त्र ही वर्णित है।
धुर्वं (धुर्वी) हिसार्थः (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप,
चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृतस्न, कातन्त्र,
शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम्।

१. १२।११६।६

२. पाठबाठ १।३७०, क्षीरठ १।३७८, घाठप्रठ १।४७०, चाठबाठ १।१६४, जैठबाठ १।४६६, काश्राठ १।२६१, कालठबाठ १।१६४, है०घाठ १।४७१, कठकठद्रुठघाठ २६१

<sup>3. 518814</sup> 

४. ४।६।१।२

प्र. २1१०1१1७

द. पाठघाठ १।३७०, क्षीर**०** १।३७८, घाठप्र० १।४७३, चाठघाठ १।६४, जैठघाठ १।४६६, काशठघाठ १।२६१, कातठघाठ १।१६४, शाकठघाठ १।७८१, हैठघाठ १।४७४, कठकठद्रुठघाठ २६३

ऋक् संहिता में नाश करना अर्थ में धुर्व् धातु का प्रयोग हुआ है-देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ।

सारे देवता उसका नाश करें।

शतपथ ब्राह्मण में सताने के अर्थ में धुर्व धातु प्रयुक्त हुई है —

तं यूर्व यं वयं धूर्वामः।

उसको सता, जिसको हम सताते हैं।

वंगला भाषा<sup>3</sup> में धुर्व्य शब्द हिंसा, हनन का वाचक है।

मराठी भाषा में डहुलणें किया धुर्व हिंसायाम् धातु से द्पुत्पन्त है । डहु-लणें किया का अर्थ दर्द के मारे परेशान होना है।

जूष् (जूष) हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीपः चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम। वधे कविकल्पद्रुम।

ठाणङ्गसुत<sup>९</sup> प्राक्तत ग्रन्थ में विनाश अर्थ में जूष धातु का प्रयोग हुआ है।

कष्" (कष) हिंसार्थ: (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातस्त्र, शाकटायन, हैम।

कविकलपद्रम ।

कष् हिंसार्थः से तात्पर्य खुजली करना है।

१. ६१७४११६

२. १।१।२।२०

३. वं०श०कोष १।११६३

४. म०व्यु०कोष पृ० ३४६

पा०घा० १।४४३, क्षीर० १।४५४, घा०प्र० १।६८२, चा०घा० १।२३०, जै०घा० १।४६६, काश्च०घा० १।२६३, कात०घा० १।२२४, शाक्क वाक <mark>१।८४०, है०घा० १।५०७, क०क०</mark>द्रु०घा० ३१०

६. २।१, पाइ०म० पृ० ४५१

७. पा०घा० १।४४७, क्षीर० १।४५८, घा०प्र० १।६८४, चा०घा० १।२३०, जै॰ घा॰ १।४६६, काश॰ घा॰ १।२६३, कात॰ घा॰ १।२२४, शांक॰ घा॰ १।८४६, है० घा० १।५१७, क०क० द्रु० घा० ३०८

गोपथ ब्राह्मण में देखिए— मृगशृङ्गं गृह्णीयात्तोन कषेताध। वैतानश्रोतसूत्र में देखिए—

तेन कषेत।

(तेन शृङ्गेण कण्ड्येत)।

छान्दोग्य उपनिषद्' में देखिए-

सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोपविवेश।

उसने एक लकड़े से नीचे खुजलाते हुए रैक्व को देखा और वह उसके पास बैठ गया।

महाभारत में देखिए-

जन्तूनुच्चावचानंगे दशतो न कषाम वा।

नीलकण्ठ टीका में नाश अर्थ में कष् घातु की व्याख्या की गई है— न कषाम—न नाशयाम।

मराठी भाषा में 'कसणें' किया 'कष्' हिंसायाम् धातु से व्युत्पन्न हैं। 'कसणें' किया का अर्थ मजबूती से बांधना है।

बंगला भाषा' में भी कष शब्द 'हिंसा' अर्थ का वाचक है।

खष्° (खष) हिंसार्थः (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी।

वधे कविकल्पद्रु<mark>म ।</mark>

मराठी भाषा में खसणें किया खष् हिसायाम् घातु से व्युत्पन्त है। खसणें किया का अर्थ फिसलना, गिरना है।

वष् (वष ) हिंसार्थः (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र,

१. १।३।२१

२. ११।२५

३. ४।१।५

४. १२।१८०।१३

५. म०व्यु०कोष पृ० १४७

६. बं०श ०कोष १।५७०

७. पा०घा० १।४४७, क्षीर० १।४५८, क०क० दुव्घा॰ ३०८

द. मञ्ज्यु कोष पृ० २००

ह. पाठघा० १।४४७, क्षीर० १।४५८, घा०प्र० १।६५१, चाठ्घा० १।२३० जै०घा० १।४६६, काश्चा० १।२६३, कात्वा० १।२२४, शाक०घा० १।८३४, है०घा० १।५११, क०क०द्व०घा० ३२६

है--

जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, शाकटायन, हैम। कविकलपद्रम ।

मराठी भाषा<sup>5</sup> में 'वसकर्णें' क्रिया 'वष्' हिसायाम् घातु से व्युत्पन्न है। वसकर्णे किया का अर्थ कोध करना है।

मष्र (मष) हिंसार्थ: (प०)—पाणिनीय, क्षीतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृतस्त, कातन्त्र, शाकटायन, कविकरुपद्रम।

वघे

वघे

अथर्व संहिता में यह घातु मसल देना अर्थ में प्रयुक्त हुई है-नदनिमोत सर्वान् नि मध्यषाकरं द्षदा खल्वां इव नदनिमा। कीड़े को, जैसे पत्थर से वनों को मसलते हैं उसी प्रकार मसल डाला। शांखायन गृह्यसूत्र" में भी इसी अर्थ में 'मषम्' शब्द का प्रयोग हुआ

गौः कृष्णस्य शुक्लकृष्णानि लोहितानि च रोमाणि सर्वं कारियत्वा। काली गाय के ग्रुक्ल कृष्ण और लोहित वर्णके राखों का चूर्णकराकर। बंगला भाषा' में भी मष शब्द 'हिंसा' अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार मण हिंसार्थ: से तात्पर्य चूर्ण कर देना, मसल देना है। रुष्६ (रुष) हिंसार्थः(प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, बातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम। वधे कविकल्पद्रम ।

१. म०व्यू०कोष० पु० ६४४

२. पा०घा० १।४४७, क्षीर० १।४५८, घा०प्र० १।६६२, चा०घा० १।२३०, जै०घा० १।४६६, काश०घा० १।२६३, कात०घा० १।२२४, शाक०घा० १।२३६, जै०घा० १।५१२, क०क०द्रु०घा० ३२०

३. ४।२३।5

<sup>8. 312810</sup> 

प्र. बं०रा०कोष २।१७४२

<sup>&</sup>lt;mark>६. पा०घा० १।४४७, क्षीर० १।४५८, घा०प्र०, १।६६३, चा०घा० १।२३०,</mark> जैंव्याव १।४६६, काशव्याव १।२६३, कातव्याव १।२२४, शाकव्याव शादरे, हैं व्याव शाप्रह, कव्कव्यव्याव ३२३

ऋक्-संहिता<sup>3</sup> में यह घातु 'वघ करना', 'मारना' अर्थ में प्रयुक्त हुई है— सन्यामनु स्फिग्यं बावसे वृषा न दानो अस्य रोषित ।

कामनाओं की पूर्ति करने वाला इन्द्र शरीर के एक देश में वर्तमान है। इन्द्र को कोई भी नहीं सार सकता।

सा०भा० - रोषति, हिनस्ति । इन्द्रं हिसितुं शक्तः कविचदिप नास्ति ।

ऐतरेय ब्राह्मण<sup>र</sup> में ऋद्ध होना अर्थ में रुष् धातु का प्रयोग हुआ है— विश्वस्य देवीमृक्यस्य जनमनो न या रोषाति ।

सारे गतिमान प्राणियों के जन्म की स्वामिनी मृत्यु देवता हमारे ऊपर कभी कुद्ध नहीं होती।

सा०भा०-रोषाति-कुप्यति।

मराठी भाषा<sup>3</sup> में पारुखणें किया रुष् हिसायाम् घातु से व्युत्पन्न है। पारु-खणें किया का अर्थ खिन्न होना है।

मराठी ज्ञानेक्वरी ग्रन्थ में प्रयोग देखिए— स्थ सारासार विचारावें । कवणें काय आचरावें । आणि विधिनिषेध आधवे । पारुषता ।

रिष्<sup>ध</sup> (रिष) हिंसार्यः (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

वधे

कविकल्पद्रम ।

नष्ट होना अर्थ में ऋक्-संहिता में रिष्धातु का प्रयोग देखिए—

नू चित्स भ्रेषते जनो न रेषन्मनो यो अस्य पौरमाविवासात्।

जो मनुष्य इन्द्र की यज्ञों में सेवा करता है, वह कभी स्थान से च्युत नहीं
होता और नहीं नष्ट होता है।

१. 51815

<sup>7. 8190</sup> 

३. म ० व्यु ० कोष, पू० ४६५

४. ११२४६

४. पा०घा० १।४४७, क्षीर० १।४४८, घा०प्र० १।६६४, चा०घा० १।२३०, जै०घा० १।४६६, काश्च०घा० १।२६३, कात०घा० १।२२४, शाक०घा० १।८३७, है०घा० १।४१४, क०क०बु०घा० ३२३

६. ७।२०।६

शतपथ ब्राह्मण<sup>9</sup> में सताने के अर्थ में रिष् धातु का प्रयोग देखिए--

मान प्रजाँ रीरिषः।

हमारी सन्तान को मत सता।

शतपथ ब्राह्मण भें ही एक अन्य स्थल पर आयुको काटने अर्थ में रिष् धातुका प्रयोग हुआ है—

पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोरिति । जब पुत्र पिता हो जाते हैं, आप हमारी पूरी होने वाली आयु को बीच में मत काटो।

निरुक्त में हिंसा अर्थ में ही रिष् घातु का प्रयोग देखिए— मा नोऽहिर्बुहन्यो रिषे धान्या—

वह अन्तरिक्ष मेघ हमारी हिंसा के लिए अपने को घारण न करे। इवेताइवतर उपनिषद् में देखिए—

मा नो अश्वेषु रीरिषः। हमारे घोड़ों पर क्रोध मत करो। भट्टिकाव्य में देखिये—

रेष्टारं रेषितं व्यास्यद् रोष्टाऽक्षः शस्त्रसंहतीः । हिसक हनुमान को मारने के लिए शस्त्रसमूहों को छोड़ा । बंगला साहित्य धर्ममंगल भें द्वेष, ईर्ष्या अर्थ में 'रिष' शब्द का प्रयोग हुआ

है। शस् (शसु) हिसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र,

शाकटायन, हैम। कविकल्पद्रुम।

वघे

१. १३। दा३।४

२. २।३।३।६

३. १०।४।३१

<sup>8. 8122</sup> 

<sup>¥.</sup> E178

६. पृ० ४५२

७. पा॰घा॰ १।४६७, क्षीर॰ १।४४८, घा॰प्र॰ १।७२८, चा॰घा॰ १।२४०, जै॰घा॰ १।४६६, काश॰घा॰ १।३१०, कात॰घा॰ १।२४०, वाक॰घा॰ १।८३३, है॰घा॰ १।४१४, क॰क॰द्रु॰घा॰ ३४१

—ऋक् संहिता में विश्वसनस्थान अर्थ में शसने शब्दे का प्रयोग हुआ।

मित्रकुवो यच्छसने न गावः पृथिव्या आपृगमुया शयन्ते । शसने—विशसनस्थाने । शतपथ ब्राह्मण में ने मारने के अर्थ में शस् घातु का प्रयोग देखिये—तद्यत्रैनं विशसन्ति ।

जहाँ उसको मारते हैं।

मनुस्मृति में अंगों का काट काट कर पृथक् करना अर्थ में शस् धातु प्रयुक्त हुई है—

अनुमन्ता विश्वासिता निहन्ता क्रयविकयी—घातकाः । विश्वसिता—अङ्गानि यः कर्तर्यादिना पृथक्पृथक्करोति ।

मराठी भाषा में शस्त्र शब्द 'शस् हिंसायाम्' घातु से ब्युत्पन्न है । बंगला भाषा में भी शस शब्द हिंसा, वध का वाचक है ।

नम्' (णभ) हिंसायाम् (आ०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम।

ऋक्-संहिता में देखिए—

नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ।

शत्रुओं के धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा को नष्ट कर वे ।
सा०भा०—नभन्ताम्-नश्यन्तु ।
तैत्तिरीय ब्राह्मण में उपर्युक्त मन्त्र ही वर्णित है ।

१. १०।5हा१४

२. ३।५।१।४

३. ४।४१

४. म०व्यु ०कोष पृ० ६८१

प्र. बं०श० कोष २।२००१

६. पा०घा० १।४८७, क्षीर० १।४८०, घा०प्र० १। , चा०घा० १।२१४, जै०घा० १। , शाक०घा० १।४७२, कात०घा० १।४८०, शाक०घा० १।२८७, है०घा० १।४४६, क०क०द्रु०घा० २४४

७. १०।१३३।१

<sup>5. 21</sup>X1512

ऐतरेय ब्राह्मण में देखिये—

यजमानाः प्रातस्सवने नभाकेन वलं नभयन्ति।

यजमानं प्रातःकाल नभाक नामक मन्त्र से बल नामक असुर को नष्ट करते हैं।

निघण्टु में देखिए—

धूर्वति, नभते-वधकर्माणः।

वंगला भाषा<sup>3</sup> में भी 'नभ' शब्द हिंसा अर्थ प्रयुवत में होता है।

रनथ्<sup>४</sup> (रनथ) हिंसायाम् (प०)—चान्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटा-

यन।

वधे

कविकलपद्रुम।

न्ह्रक्-संहिता में अभिपूर्वक इनथ् धातु का प्रयोग हुआ है— इन्द्रस्य वज्रादिवभेदभिद्रनथः।

इन्द्र के दोनों ओर से हिसक वज्र से शत्रु डर गये।

अभिरनथ:—अभितो हिसकात्। तैत्तिरीय ब्राह्मण<sup>६</sup> में देखिए—

शुचि नु स्तोम ् इनथद्वृत्रम्।

इस प्रकार श्नथ् घातु वध करना अर्थ में प्रचलित है।

कथ्° (कथ)हिंसार्थः (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशक्वत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन,

हैम।

वधे

कविकल्पद्रुम ।

१. ६१२४

<sup>3. 7198</sup> 

३. बं०रा० कोष १।११७८

४. चा०घा० १।६३६, काश०घा० १।६०८, शाक०घा० १।६ , क०क० द्वु०घा० १८६

ध. १०११३१४

६. रानापार

७. पा॰घा॰ १।४२६, क्षीर॰ १।४३६, घा॰प्र० १।८०६, चा॰घा॰ १।४३६, जै॰घा॰ १।४६२, काश॰घा॰ १।६०८, कात॰घा॰ १।४१६, शाकं०घा॰ १।३३४, है॰घा॰ १।१०४४, क॰क॰द्रु॰घा॰ १८४

महाभारत के कर्ण पर्व<sup>3</sup> में 'हिंसा' में ऋथनाय शब्द का प्रयोग हुआ है—

अहार्यं चैव शुद्धाय क्षयाय कथनाय च ।
नीलकण्ठ व्याख्या में ऋथनाय हिस्राय कहा गया है ।
मेध् (मेधृ) हिसायाम् (उ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, काशकृत्स्न,
हैम ।

वधे कविकल्पद्रुम।

मेघ धातु निन्दा करना, कोघ करना, हिंसा करना अर्थ में प्रचलित है—

ऋक् संहिता में देखिए -

न मेधेते नक्तोषासा विरूपे।

रात्रि और उषा अन्धकार और प्रकाश विरोधी रूप वाली होती हुई भी परस्पर एक दूसरे की हिंसा नहीं करतीं।

निन्दा करने के अर्थ में ऋक् संहिता<sup>४</sup> में ही देखिए— न पूषणं मेधामसि सूक्तैरिभ गृणीमसि ।

पूषण देव की हम निन्दा नहीं करते, बल्कि मन्त्रों से उनकी स्तुति करते

हैं।

ऋक् संहिता में ही कोघ करना अर्थ में मेघ धातु का प्रयोग देखिए—

न मा मिमेथ न जिही।

(मेरी पत्नी ने) मुक्त कपटी पर न कोध किया और न ही लज्जाई।
मिथ् (मिथ) हिंसायाम् (उ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, शाकटायन,

वधे कविकल्पद्रुम।

१. 51३३१५5

२. पाठघा० १।६००, झीर० १।६१०, काशठघा० १।६६६, है०घा०१।६०२ क०क०द्रुठघा० १८८

३. १११३।३

४. ११४२११०

थ. १।३४।२

६. पा०धा० १।६००, क्षीर० १।६१०, शाक०धा० १।६०७, है०धा० १।६०१, क०क०द्रु०धा० १८८

बंगला माषा में मिथ शब्द हिंसा का वाचक है। मिथ् (मिथ) हिंसायाम् (उ०)—पाणिनीय। बंगला भाषा में मिथ शब्द हिंसा, वद्य का वाचक है। छष् (छष) हिंसायाम् (उ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, द्यातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकुरस्न, शाकटायन।

वधे कविकल्पद्रम।

मराठी भाषा' में चेंचणें किया छष् हिसायाम् घातु से व्युत्पन्त है। चेंचणे किया का अर्थ प्रहार करना है।

भवं (भवं) हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, शाकटायन, हैम ।

वधे कविकल्पद्रुम ।

भर्व घातु नाश करना अर्थ में प्रयुक्त होती है। ऋक संहिता" में देखिए—

अग्निजृंममैस्तिगितैरत्ति भवंति, योघो न शत्रून्।

यह अग्नि तीक्ष्णीमूत दन्तस्थानीय ज्वालाओं से हमारे विरोधियों को खाती है, उनकी हिंसा करती है।

भवंति-हिनस्ति।

### अदादिगण

हन्द (हन) हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप,

- १. ब०श०कोष २।१७८८
- २. पा०घा० ११६००
- ३. बं०श०कोष २।१७८६
- ४. पा०वा० १।६१८, सीर० १।६२६, घा०प्र० १।८६४, जै०घा० १।४६७, काश०घा० १।६८४, शाक०घा० १।६२७, क०क०द्रु०घा० ३१०
- ४. म०व्यु०कोष पृ० २८८
- ६. पा०घा० १।४७४, क्षीर० २।२१, घा०प्र० १।४८०, चा०घा० १।२०१, शाक०घा० १।७८४, है०घा० १।४७७, क०क०द्रु०घा० २६४
- ७. १११४३१४
- दः पा०घा० २।२, क्षीर० २।२, घा०प्र० २।२, चा०घा० २।४, जै०घा० ३।४९८, काश०घा० २।४, कात०घा० २।४, शाक०घा० २।६४४, है०घा० २।४२, क०क०द्भु०घा० २२४

चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, हैम।

वधे

कविकलपद्रुम ।

हन् घातु 'वध करना' अर्थं में प्रचलित है । ऋक्संहिता में १ देखिए—

उप क्षत्रं पृञ्चीत हन्ति राजभिः।

देव अपने को बल से युक्त करता है एवं वरुणादि राजाओं के साथ शत्रत्रुओं को मारता है।

अथवं-संहिता में देखिए-

यथा कृत्याकृतं हनत् ।
जिससे वह हत्या करने वाले को मार डाले ।
हातपथ बाह्मण में देखिए —
एतेनोपा ्रेशुयाजेन पाप्मानं द्विषन्तं,
भ्रातव्यमुपत्सर्यं वज्रोण वषट्कारेण हन्ति ।

यह यजमान मन्द उच्चारण से वषट्कार रूपी वज्र के द्वारा जिस पापी अहितकारी शत्रु को चाहता है, उसके पास चुपके से जाकर उसको मार डालता है।

कात्यायनश्रीतसूत्र में देखिए-

सिध्नकमुसलैर्न (३) न ्हिन्त ।

रामायण के सुन्दरकाण्ड में यमारना अर्थ में देखिए—

अन्यांश्च तलैर्जधान;

अन्यों को थप्पड़ों से मारा।

उत्तररामचरित भें देखिए—

त्रयश्च दूषणसरत्रिमूर्धानो रणे हताः।

<sup>8. 818012</sup> 

२. ४।१४।४

इ. शहाशारन

४. २०1१।३5

<sup>4.</sup> ६१।२२

६. रा१४

#### दिवादिगण

पुथ् (पुथ) हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटा-यन, हैम, कविकल्पद्रम ।

पुथ् घातु का प्रयोग महाभारत में अधिक हुआ है। पुथ् घातु लड़ना, भगड़ना, मार गिराना अर्थों में प्रयुक्त हुई मिली है।

महाभारत के कर्णपर्वर में देखिए-

एनं गदया पोथियविष्ये।

महाभारत के ही मौसलपर्व<sup>3</sup> में एक अन्य प्रयोग देखिए—

मत्ताः परिपतन्ति स्म पोथयन्तः परस्परम् ।

लोग परस्पर जूभते हुए एक-दूसरे पर मतवाले होकर टूटे थे। शिवराज-विजय<sup>४</sup> में पटक देने के अर्थ में पुथ् घातु का प्रयोग देखि ए—

रुघिर सिंग्धं च तच्छरीरं किट-प्रदेशे समुत्तोल्य भूपृष्ठेऽपोथयत् ।
रुघिर से लथपथ उसका शरीर कमर से उठाकर जमीन पर पटक दिया।
इस प्रकार पुथ् धातु लड़ना, भगड़ना, मारना अर्थों में प्रयुक्त होती है।
जूर् (जूरी) हिंसायाम् (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप,
जैनेन्द्र, शाकटायन ।

वधे कविकल्पद्रुम।

ऋक् संहिता में नष्ट होने के अर्थ में जूर्घातु का प्रयोग हुआ है— स न ऊर्जामुपामृत्यया कृपा न जूर्यति।

१. पा०घा० ४। १२, क्षीर० ४।११, घा०प्र० ४।१३, चा०घा० ४/१३ कारा० घा० ३।१०, कात०घा० ३।७१३, शाक०घा० ४।१०३७, है०घा० ३।११, क०क०द्भु०घा० १८७

२. ६४।१५

<sup>3. 8180</sup> 

४. २1११५ प्र

४. पा०घा० ४। , क्षीर० ४।४४, घा०प्र० ४।४०, जै०घा० ४।४६६, काश्वा० ३।६७, शाक०घा० ४।११२६, क०क०द्रु०घा० २६५

६. १।१२८२

रध् (रघ) हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

नाश अर्थ में शतपथ ब्राह्मण<sup>र</sup> में रध् घातु का प्रयोग देखिए—

तस्मादु ह न स्वा ऋतीयेरन् । य एषां परस्तरामिव भवति स एनान-नुव्यवैति ते प्रियं द्विषतां कुर्वन्ति द्विषद्भूयो रध्यन्ति तस्मान्नेऽतीयेरन्त्स हैव विद्वान्नऽतीयेते प्रियं द्विषतां करोति न द्विषद्भयो रध्यति तस्मान्नेऽतीयंत ।

इसलिए आपस में भगड़ना नहीं चाहिए क्यों कि इनका कोई दूर (शत्रु) भी होता है जो इनमें घुस जाता है और शत्रु को जो प्रिय होता है, वे उसी को करने लगते हैं और शत्रु उनका विध्वंस कर देता है इसलिए भगड़ा नहीं करना चाहिए। जिसको इसका ज्ञान है वह भगड़ता नहीं और वही करता है जो शत्रु को अप्रिय होता है और शत्रु उसका नाश्च नहीं कर सकता, इसलिए भगड़ा नहीं करना चाहिए।

बंगला भाषा<sup>3</sup> में रघ शब्द हिंसा, वध का वाचक है।

मराठी माषा में निरडणें, निरढलणें कियाएँ रध्-हिंसायाम् घातु से व्युत्पन्न हैं। निरडणें, निरढलणें कियाओं का अर्थ to season, to harden (योग्य बनाना) है।

रिष्<sup>४</sup> (रिष) हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय ।
नष्ट होने के अर्थ में ऋक् संहिता में रिष् धातु का प्रयोग देखिए—
स धा वीरो न रिष्यति ।
वह यजमान वीर्ययुक्त होता हुआ नष्ट नहीं होता ।
रिष्यति—विनश्यति ।
आपस्तम्बश्रीतसूत्र में देखिये—

१. पा०घा० ४।६०, क्षीर० ४।६४, घा०प्र० ४।६७, चा०घा० ३।३४, जै०घा० ४।४६८, काश०घा० ३।३३, कात०घा० ३।७३७, शाक०घा० ३।११०४, है०घा० ३।४५, क०क०द्रु०घा०२१५

२. ३।४।२।३

३. बं०श०कोष २।१८६२

४. म व्यू व्लोष पृव ४५४

थ. पा०घा० ४।१२७

६. १।१८।४

७. ७।१६।६

न वा उ तन्म्रियसे न रिष्यिति देवा ् इदेषि पथिभि: सुगेभि:। क्वान्दोग्य उपनिषद् में देखिए—

स यथैकपाद्व्रजन्त्रथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति यज्ञं रिष्यन्तं यजमानोऽनुरिष्यति ।

जिस प्रकार एक पांव से चलने वाला पुरुष अथवा एक पहिये से चलने वाला रथ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इसका यज्ञ भी नाश को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ के नाश होने के पश्चात् यजमान का नाश होता है।

मनुस्मृति में देखिये—

तेन यायात् सतां मार्गं तेन गच्छन् न रिष्यते ।
सज्जनों के मार्ग से चले, ऐसा करने से मनुष्य पीड़ित नहीं होता ।
मराठी भाषा<sup>3</sup> में मैंस वाचक रेडा शब्द रिष् हिंसायाम् घातु व्युत्पन्न है ।

बंगला भाषा में हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या अर्थ में रिष शब्द का प्रयोग होता है। स्वादिगण

रि<sup>४</sup> हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, धातुप्रदीप। मराठी भाषा<sup>६</sup> में खरवर्णे क्रिया रि हिंसायाम् धातु से व्युत्पन्न है। खर-वर्णे क्रिया का अर्थ रोमांचित होना है।

क्षि<sup>ण</sup> हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, कविकरुप-द्रुम ।

यह घातु शतपथ ब्राह्मण में आयु को कम करना अर्थ में प्रयुक्त हुई—
एष वै मृत्युर्यत्संवत्सरः । एष हि मर्त्यानामहोरात्राभ्यामायुः क्षिणोत्यथ स्त्रियन्ते ।

यह जो संवत्सर है वह मृत्यु ही है, क्यों कि वह दिन और रात के द्वारा मत्यों की आयु को क्षीण करता है और वे मर जाते हैं।

१. ४,१६।३

<sup>2. 81805</sup> 

३. म०व्यु ०कोष पृ० ६२०

४. बं०श० कोष २।१६२०

४. पा०घा० ४।३०, घा०प्र० ४।३१

६. म०व्यु० कोष पृ० ६१२

७. पा०घा० ४।३०, क्षीर० ४।३३, घा०प्र० ४।३२, क०क०द्रु०घा० ४७

इ. १०१४।३।१

चिरि हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, कविकल्पद्रम ।

काशकृत्स्न, कातन्त्र। जिघांसायाम् मराठी भाषा भें शिरशिरी शब्द चिरि हिंसायाम् धातु से व्यृत्पन्न है। शिरशिरी रुब्द का अर्थ काँपना है।

दाश्<sup>3</sup> (दाश) हिंसायाम्—पाणिनीय<mark>, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, कवि-</mark>-कल्पद्रुम ।

मराठी भाषा<sup>४</sup> में 'डाचर्णें' क्रिया 'दाश् हिंसायाम्' घातु से व्युत्पन्न है । डाचणें किया का अर्थ गले में जलन होना, काटना है।

तुदादिगण

ऋफ्<sup>४</sup> ्ऋफ) हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम।

मराठी भाषा में रुपणें किया 'ऋफ हिंसायाम्' घातु से व्यत्पन्न है। 'रुपणें' किया का अर्थ 'डूबना, काटना' है।

चृत् (चृती) हिसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

भट्टिकाव्य में चृत् घातु वघ अर्थ में प्रयुक्त हुई है-

१. पा०घा० ४।३०, क्षीर० ४।३३, घा०प्र० ४।३३, चा०घा० ४।२२, काश०-घा० ४।८७, कात०घा० ४।८४२, क०क०द्रु०घा० ४६

२. म०व्यु० कोष पृ० ६८८

३. पा•घा० ४।३०, क्षीर० ५।३३<mark>, घा०प्र० ५।३५, क०क०द्रु०घा० ३००</mark>

४. मञ्च्या कोष पृ ३४६

पा०घा० ६।३४, क्षीर० ६।२८, घा०प्र० ६।३४, चा०घा० ६।८८०, जै०घा० ६।५००, काश०घा० ५।३२, कात०घा० ५।३०, शाक०घा० ७। १३०७, है ० घा० ४। ६४, क०क ० द्रु ० घा० २३८

म०व्यु० कोष पृ० ६१५

७. पा०घा० ६।३४, क्षीर० ६।३६, घा०प्र० ६।४४, चा०घा० ६।३७, शाक० घा० ७।१३२०, है०घा० ४।४४, क०क०द्रु०घा० १८१

१६।२०

# चत्स्यंन्ति बालवृद्धांश्च ।

(वानर) बालक और बुड्ढे राक्ष सों को भी मार डालेंगे। मराठी भाषा में चिरडणें किया चृत् हिंसायाम् धातु से व्युत्पन्न है। "चिरडणें' किया का अर्थ 'दबाना' है।

मृण्<sup>२</sup> (मृण) हिंसायाम् (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

अथर्व-संहिता<sup>3</sup> में वध अर्थ में मृण् धातु प्रयोग हुआ है— अनासो दस्यूंरमृणो वधेन । गब्दरहित असुरों को शस्त्र से मार दिया।

तृह् $^{\kappa}$  (तृह्) हिंसायाम् (प॰) —क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, काश- कृत्स्न, हैम ।

अथुर्व-संहिता<sup>४</sup> में नष्ट करने के अर्थ में तृह्र् घातु प्रयुक्त हुई है— दृष्टमदृष्टमतृहमथो कररुमतृहम्।

सा०भा०—मैं नेत्र से दिखने वाले और नेत्र से न दिखने वाले शरीर के भीतर स्थित कीड़ों को नष्ट करता हूँ।

मराठी भाषा में <sup>६</sup> टरकणें किया फाड़ने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। टरकर्णें 'तृह हिंसायाम्' घातु से व्युत्पन्न है।

स्तृह् (स्तृहु) हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, कातन्त्र, हैम, कविकल्पद्रम ।

१. म०व्यु०कोष पृ० २८२

२. पा॰घा॰ ६।४१, क्षीर॰ ६।४२, घा॰प्र॰ ६।४०, चा॰घा॰ ६।४२, जै॰ घा॰ ६।४००, काश॰घा॰ ४।४२, कात॰घा॰ ६। ०, शाक॰घा॰ ७।१३२८, है॰घा॰ ४।४८, क॰क॰द्रु॰घा॰ १७७

<sup>3.</sup> x 78180

४. क्षीर० ६।५७, घा०प्र० ६।६७, चा०घा० ६।५७, काश० घा०, ५।७० है०घा० ५।१०६

थ. रा३शार

६. म०व्यु०कोष पृ० ३३५

७. पा०घा० ६।४७, क्षीर० ६।४७, घा०प्र० ६।६८, कात०घा० ४।६१७, है० घा० ४।११०, क०क०द्रु०घा० ३४३

मराठी भाषा में आठोरणें, आठरणें कियाएं सिकुड़ना अर्थं में प्रयुक्त होती है। आठोरणें, आठरणें कियाएं स्तृह् हिसायाम् घातु से व्युत्पन्न हैं। तृंहरें (तृन्ह्,) हिसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकलपद्रम।

विदारण अर्थ में ऋक्-संहिता<sup>3</sup> में तृंह धातु का प्रयोग देखिए— उद्नो ह्रदमिवजजह षाणः कूटं स्य तृंहद्।

अत्यन्त हृष्ट होते हुए वृषभ ने जलाशय और पर्वत की <mark>चोटी को सींग से</mark> विदारित किया ।

शतपथ ब्राह्मण में बुराई का नाश करना अर्थ में तृंह धातु प्रयुक्त हुई है—

यजमानस्य पाष्मानं तृ ्ँ हती परिष्लवेते । देवचक्र यजमान की बुराई का नाग करते हुए घूमा करते हैं । रुण् (रुश) हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

तीक्ष्ण अर्थ में भागवत पुराण में रुश् धातु का प्रयोग हुआ है— वारितो मदयन्त्यापो रुशतीः पादयोर्जही ।

(रानी मदयन्ती के) रोक देने के कारण उसने तीक्ष्ण जल को अपने पैरों पर डाल दिया।

१. म०व्यु ०कोष पृ० ३३५

<sup>्</sup>रि. पा०घा० ६।४७, घा०प्र० ६।६६, चा०घा० ६।४७, जै०घा० ६।४०२, काश्चा० ४।७०, कात०घा० ४।६१७, शाक०घा० ७।१३४६, है०घा० ४।१०६, क०क०द्रु०घा० ३४६

३. १०।१०२।४

<sup>.</sup> ४. १२।२।२।२

थ. पा०घा० ६।१२७, क्षीर० ६।१२४, घा०प्र० ६।१४४, चा०घा० ६।११४, जै०घा० ६।४०१, काश०घा० ४।४६, काल०घा० ४।६०३, शाक०घा० ७।१२८४, है०घा० ४।६६, क०क०दु०घा० ३०३

६. हाहा२४

रिश्ं (रिशं) हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंणिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

हिंसा अर्थ में ऋक्संहिता में रिश् घातु का प्रयोग देखिये—
प्रजावती: सूयवसं रिशंती: श्रद्धा अप: सुप्रपाणे पिबन्ती: ।
गौएं वत्स से युक्त हों । शोभनतृण को खाने के लिए हिंसा वाली हों ।
रिशंती रिशत्यो—भक्षणार्थं हिंसत्यो भवत ।
निश्वत में शत्रुओं के नाशक अर्थ में रिशादस शब्द का प्रयोग हुआ है—

निरुक्त में शत्रुओं के नाशक अर्थ में रिशादस शब्द का प्रयोग हुआ है— अस्ति हि वः सजात्यं रिशादसो देवासो अस्त्याप्यम् ।

हिंसा करने वालों के नाशक देवजनों, निश्चय से तुम्हारा समानबन्धुत्व परस्पर उपकार करने का है।

रेशयतां—हिंसावतां शत्रूणां नाशकाः। वंगला भाषा<sup>४</sup> में रिश शब्द हिंसा का वाचक है।

#### रुधादिगण

हिंस् (हिसि) हिंसायाम् (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रुम ।

ऋक् संहिता में बाघा पहुंचाना अर्थ में हिस् घातु का प्रयोग हुआ है— न यं हिसन्ति घीतयः।

जिस इन्द्र को (घीतय: --- कर्माण, परिचरणानि) कर्म बाधा नहीं पहुंचाते।

पा॰घा॰ ६।१२७, क्षीर॰ ६।१२४, घा०प्र॰ ६।१४६, चा॰घा॰ ६।११४, जै॰घा॰ ६।४०१, काश॰घा॰ ४।४६, कात॰घा॰ ४।६०३, शाक॰घा॰ ७।१२६४, है॰घा॰ ४।६६, क॰क॰द्रु॰घा॰ ३०३

२. ६।२८।७

३. ६।३।४३

४. बं० ग० कोष २।१६२०

थ. पा॰घा॰ ७।२४, क्षीर॰ ७।२४, घ०प्र० ७।१६, चा॰घा॰ ७।१४, जै० घा॰ ७।४०१, काश्च । ६।१४, कात॰घा॰ ६।६७६, शाक॰घा॰ ६।१४३६, है॰घा॰ ६।२२, क॰क॰दु॰घा॰ ३४३

६. ६।३४।३

हिंसन्ति-न बाधन्ते।

अथर्वसंहिता में इस घातु का दु:खित होना अर्थ में प्रयोग हुआ है— इदं देवा: शृणुत ये यज्ञीया—पाओ स वद्धी दुरिते; यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति।

जो यज्ञ के योग्य हैं ऐसे देवताओं, तुम मेरे वाक्य को सुनो, जो हमारा शत्रु पहले हमारे सन्मार्ग में चित्त को दुःखित कर चुका है।

शतपथ ब्राह्मण में हानि पहुंचाना अर्थ में हिंस् घातु का प्रयोग हुआ

है ---

तथो हैनमेष वज्रो न हिनस्ति । इस प्रकार वज्र उसको हानि नहीं पहुंचाता । सताने के अर्थ में शतपथ बाह्मण में ही देखिए—

तत्र जपति । विश्वकम्मेंस्तनूपा असि मा मो दोषिष्टं मा मा है हि ूँ सिष्टमेष वा ।

अब वह जपता है – हे विश्वकम्मा, तू शरीर की रक्षा करने वाला है। हे दोनों अग्नियों, मुफेन जलाओ, मुफेन सताओ।

कात्यायनश्रीतसूत्र में देखिये—

स्फ्येनाहृत्य बहिर्वेदरन्कान्तेषूपदधाति तिष्ठन्मा मा हि<sup>\*</sup>्सोदिति प्रत्यृचं प्रतिदिशं पुरस्तात्प्रथमम् ।

Marie and the state of the class

CTP-PT VIII O'S AND WIN

साहाउ तक है।

गीता में देखिये -

समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्; न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ।

क्योंकि वह पुरुष सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है।

् (शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं मानता है)।

१. रा१रार

२. १।१।१।१६

३. शाराशारप

४. १७।३।११

४. १३।२5

मालतीमाधव' में देखिये:---

हिनस्ति प्रत्यङ्गं ज्वर इव गरीयानित इतः।
गुरुतर ज्वर के सदृश प्रत्येक अंग को भीतर और बाहर पीड़ित कर रहा
है।

भट्टिकाट्य में देखिये--

उत्तेरिथ समुद्रं त्वं मदर्थेऽरीन् जिहिसिथ । आपने मेरे लिए समुद्रतरण किया और शत्रुओं को मारा ।

इस प्रकार प्रयोगों को देखते हुए स्पष्ट है कि हिस् घातु पीड़ित होना, सताना, बाधा पहुँचाना अर्थों में प्रसिद्ध है। नाश और वध अर्थ में हिस् घातु के अत्यन्त कम प्रयोग हैं।

वंगला भाषा<sup>3</sup> में हिस् शब्द हिंसा अर्थ में प्रयुक्त होता है, उदाहरणार्थ---वंगला महाभारत में हिस्नक और हिसन शब्दों का प्रयोग हुआ है।

#### तनादिगण

क्षण्<sup>४</sup> (क्षणु) हिंसायाम् (उ०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्पद्रम ।

शतपथ ब्राह्मण भें यज्ञ को नष्ट कर देने के अर्थ में क्षण् घातु का प्रयोग हुआ है—

स वै वाचंयम एव स्यात् । ब्रह्मन्पुरस्थास्यामीत्येतस्माद्वचसो विवृहन्ति वा एतं यज्ञं क्षण्वन्ति ये मध्ये यज्ञस्य पाकयज्ञिययेडया चरन्ति ।

अब वह चुपचाप रहे जब तक (अध्वर्यु) न कहे कि हे ब्रह्म, मैं आगे चलूँ ? जो (ऋत्विज) यज्ञ के बीच में पाकयज्ञिया इडा करते हैं, वह यज्ञ को नष्ट कर देते हैं।

<sup>8. 318</sup> 

२. १४ ५७

३. बंब्बाब्कोष २।२३६०

<sup>8. 217</sup>E 90

१. पा॰घा॰ ६१३, क्षीर॰ ६१३, घा॰प्र॰ ६१३, चा॰घा॰ ६१३, जै॰घा॰ ६१४०१, काल॰घा॰ ७१६, काल॰घा॰ ७१६६१, शाक॰घा॰ ६१४११, है॰घा ०७१३, क॰क०द्रु॰घा॰ १७२

<sup>€. 810181 8</sup>E

शतपथ ब्राह्मण भें ही एक अन्य स्थल पर घाव होना अर्थ में क्षण् घातु का प्रयोग हुआ है।

अथ पूर्णपात्रान्त्समवमृशन्ति । योनेकेष्सुषोमा इत्याचक्षते यथावै युक्तोवहे-देवमेते यऽआर्त्विज्यं कुर्वन्त्युत वै युक्तः क्षणते वा वि वा लिशते शान्तिरापो भेषजम् ।

अब वे मरे हुए पात्रों को छूते हैं जिनको कुछ लोग अप्सुषोमा (जलों में सोम) कहते हैं जैसे जुता हुआ घोड़ा ले जाता है इसी प्रकार यह भी ऋत्विज का काम करते हैं परन्तु जुते हुए घोड़े के घाव हो जाता है और वह खुजलाता है तब जल शान्ति और औषधि हैं।

प्राकृत ग्रन्थ आचाराङ्गसूत्र<sup>६</sup> में क्षण <mark>शब्द हिंसा अर्थ में प्रयुक्त हुआ</mark> है—

> न लिप्पइ <mark>छणप</mark>एण वीरे। (न लिप्यते **क्षणपदेन वीरः)।**

धर्म का प्रचार करने की शक्ति से सम्पन्न वीर हिंसा के स्थानभूत अपनी आत्मा की विराधना से तथा संयम की विराधना से कभी भी उपलिप्त नहीं होता।

मराठी भाषा में खणणें क्रियापद क्षण् हिसायाम् धातु से व्युत्पन्न है। खखणें क्रिया का अर्थ तंग करना, पीड़ा देना है, उदाहरणार्थ—

ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ<sup>र</sup> में <mark>दे</mark>खिए— अप्रवृतीचे खणुवाले ।

### **क्यादिगण**

दू (दू) हिसायाम् (उ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, काश-कृत्स्न, जाकटायन, हैम । वधे कविकल्पद्रुम ।

१. ४।४।३।१३

२. राहार पृ० ३६

३. म०व्यु० कोष पृ० १६४

४. १४।१६४

ह. पाठ्या० हा१०, क्षीर० हा१०, बाठप० हा१०, काश्वर्था० हा७, बाक०

ऋक् संहिता में भें वघ, हिंसा अर्थ में द्रू धातु का प्रयोग देखिए—
तृष्वीमनु प्रसिति द्रूणानैः ।
शीघ्रतापूर्वक निरन्तरगति से परसेना की हिंसा करते हुए ।

क्षिर (क्षिष्) हिंसायाम् (प०)—क्षीरतरंगिणी, चान्द्र, कातन्त्र, शाकटा-यन, हैम, विकल्पद्रुम ।

ऋक् संहिता भें प्रहार करना अर्थ में क्षि घातु का प्रयोग देखिए— अवकामन्तः प्रपदैरमित्रान् क्षिणन्ति शत्रूरनपव्ययतः। हिंसक शत्रुओं को पैरों के अग्रभाग से मारता है।

क्षिणन्ति—हिन्सन्ति । अथर्व संहिता<sup>४</sup> में क्षीण करना अर्थ में प्रयुक्त हुई है— क्षिणामि ब्रह्मणामित्रानुन्नयामि स्वानहम् ।

अमोघ वीर्य वल वाले मन्त्र से शत्रुओं को क्षीण करता हूँ और अपनों को उत्कृष्ट विजय प्राप्त कराता हूँ।

इस प्रकार क्षि हिसायाम् से तात्पर्य प्रहार करना, क्षीण करना है । हिड्क् (हिड्क्) हिसायाम् (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, कावकल्पद्रुम ।

मराठी भाषा में फिसकणे किया प्र उपसर्ग पूर्वक हिष्क धातु से व्युत्पन्न है। फिसकणे का अर्थ to drop down, to be taken in है।

बहं (वहं) हिंसायाम् (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

इ. ४।४।१

२. क्षीर० ६।३७, चा०धा० ६।२७, कात०धा० ८।१०२७, शाक०धा० ६।१२२६, है०धा० ८।३४

३. ६१७५१७

<sup>8. 318813</sup> 

४. पाठ्या० १०।१३०, क्षीर० १०।१३३, घा०प्र० १०।१४६, काश्र०धा० १०।१३३, है०घा० ६।२५०, क०क०द्रु०घा० ८६

६. म०व्यु०कोष पृ० ५२८

६. पाठघाठ १०।१११, क्षीर० १०।११०, घा०प्र० १०।१२४, काराठघाठ ६।६७, कात्राठ ६।११००, शाक्रठघाठ १०।१०५६, है०घाठ ६।४७,

मराठी भाषा में विषेट मारना अर्थ में बर्ह हिसार्थः घातु से व्युत्पन्न सडकविणे किया का प्रयोग होता है।

बंगला भाषा में बर्ह शब्द हिंसा अर्थ का वाचक है।

लूष् (लूष) हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

वधे

कविकल्पद्रुम।

प्राकृत ग्रन्य सुअगडांगसुत<sup>3</sup> में लूसन्ति किया का प्रयोग हुआ है—

आयदण्डसमायोर मिच्छासंठियमावणा हरिसघओसमावन्ना केई लूसन्ति नारिया ।

मराठी भाषा में लुसणें किया लुष् हिसायाम् धातु से व्युत्पन्न है। लुसणें किया धनद्रव्यादि का अपहरण करना एवं किसी को खींचना अर्थों की वाचक है।

जस्' (जसु) हिंसायाम् (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न, कातन्त्र, शाक-टायन, हैम ।

वध

कविकलपद्रुम।

शतपथ ब्राह्मण में जस् धातु का प्रयोग कमजोर करना अर्थ में हुआ है---

१. म०व्यु०कोष पृ० ५६१

२. पा०घा० १०।६४, क्षीर० १०।६४, घा०प्र० १०।७६, चा०घा० १०।४१, जै०घा० १०।४०३, काश्च०घा० ६। , कात०घा० ६।११००, शाक०घा० १।०।१४५४, है०घा० ६।१३८, क०क०द्रु०घा० ३२३

इ. ११३१११४

४. म व्यु कोष पृ ६३४

प्र. पाठ्या० १०।११६, क्षीर० १०।११७, घाठ्य० १०।१२६, ज०्या० १०।५०३, काश्चा० ६। , कात्वचा० ६।११८६, शाक्वा० १०।१५६८, है०था० ६।१४६, क०क०द्रुव्या० ३३३

७. रारारशाह

योऽनृतं वदित यथाग्नि ् सिमद्धं समुदकेनामिषि चेदेव ् हेन ् स जासयित ।

जो भूठ बोलता है मानों वह जलती आग पर पानी डालता है, क्योंकि वह इस प्रकार उसको कमजोर करता है।

मराठी भाषा भें चचर्णे किया जस् हिसायाम् धातु से व्युत्पन्न है। चचर्णे किया का अर्थ स्वर्गवास होना, मर जाना है।

१. म•व्यु०कोष पृ० २६४

## धातुपाठों में धात्वर्थभेद

७० धातुओं के अर्थ के सम्बन्ध में वैयाकरणों में अनैक्य है किन्तु हमें केवल १८ धात्वर्थों के सम्बन्ध में प्रमाण मिले हैं, अतः उन्हीं धात्वर्थों को यहाँ लिया जा रहा है। कहीं-कहीं धातु अनैकार्थक है, और अनेक अर्थों में जिस अर्थ के सम्बन्ध में वैयाकरणों में अनैक्य है, केवल उसी विशिष्ट अर्थ के सम्बन्ध में प्रयोग दिखाये गये हैं। अन्य अर्थों के सम्बन्ध में, वैयाकरण जहाँ एकमत हैं, प्रयोग नहीं दिखाये गये हैं। विशिष्ट अर्थ अधीरेखांकित हैं।

## घातु-सूची इस प्रकार है —

| 8                | मन्द्              | २    | जल्      |  |
|------------------|--------------------|------|----------|--|
| ą                | हुण्ड्             | ४    | कुश्     |  |
| ¥                | तेव्               | Ę    | खर्ज्    |  |
| G                | उष्                | 5    | मान्     |  |
| 3                | विट्               | १०   | मुण्ड्   |  |
| 22               | लट्                | १२   | मण्ड्    |  |
| १३               | लङ्घ्              | १४   | कित्     |  |
| १५               | यज्                | १६   | रुह ्    |  |
| तुदादिग <b>ण</b> |                    | चुरा | चुरादिगण |  |
| १७               | कुड <mark>्</mark> | १८   | पुस्त्   |  |

मन्द् (मदि) स्तुतिमोदमदस्वप्नगतिषु (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी,

१. पा०घा० १।१३, क्षीर० १।१३; घा०प्र० १।१३, चा०घा० १।३१४, जै०घा० १।४८६, काश०घा० १।३८२, कात०घा० १।३०१, शाक०घा० १।१२, है०घा० १।७२३, क०क०द्रु०घा० १६३

स्त्रतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु

जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम। धातुप्रदीप, काशकृतस्न, कातन्त्र।

जाडये

चानद्र।

स्वप्ते जाड्ये मदे मोदे स्तुती गती

कविकल्पद्रम ।

निघण्टु में मन्द् घातु को दीप्त्यर्थक कहा गया है-

मन्दते ज्वलतिकर्माणः।

जाड्य अर्थं में मन्द् धातु का प्रयोग स्पष्ट ही है। सूर्ख, मन्दवुद्धि के लिए मन्द शब्द का प्रयोग किया जाता है।

रघ्वंश में देखिए-

मन्दः कवियशःप्रार्थी गमिष्यास्युपहास्यताम् ।

मन्दमति होने पर भी कवियों की कीर्ति पाना चाहता हूँ, अत: हँसी का पात्र होऊँगा।

वंगला भाषा में मन्द शब्द निद्रा, मद, गर्व, हर्ष, दीष्ति, जाड्य अर्थी का वाचक है।

जाड्य अर्थ में मन्द शब्द का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। चन्द्रगोमी <mark>ने जाड्य घात्वर्थं को मुख्यार्थ जानकर केवल जाड्य अर्थ</mark> में पाठ किया है ।

जल्<sup>४</sup> (जल) घात्ये (प०)—क्षीरतरंगिणी, शाकटायन, हैम ।

घातने

पाणिनीय।

घान्ये

घातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुत्स्न,

कातनत्र।

धान्ये

कविकल्पद्रम।

टीकाकार चन्नवीर देने जल् धान्ये धात्वर्थ की व्याख्या आर्द्धीभाव अर्थ में की है-

धान्ये-आर्द्रीभावे । जलति-आर्द्रीभवति ।

१. १1१६

<sup>7. 313</sup> 

३. बं०श०कोष २।१७३१

४. पा०घा० १।४६१, क्षीर० १।१।४७०, घा०प्र० १।८३४, चा०घा० १।४६३, जै<mark>०घा० १।४६२, काश०घा० १।६३६, शाक०घा० १।१।५४</mark>/, कात०घा० <mark>१।३६४, है०घा० १।६७३, क०क०द्रु०घा० २७४</mark>

४. काश०धा० १।६३६

क्षीरस्वामी घातनम् घात्वर्थं की व्याख्या मूर्खता अर्थ में करते हैं— घात्यम्—जडत्वम्, अतैक्ष्यम् ।

भट्टोजिदीक्षित सिद्धान्तकौमुदी में घातनम् — तैक्ष्ण्यम् कहते हैं। जल् धान्ये धात्वर्थं जीवनोपयोगीक्रिया, आच्छादन क्रिया एवं समृद्धहोना इन सब अर्थी के वोघ में समर्थ है—

भीयते अनेनेति धानं, तस्य भावः धान्यम्—जीवनोपयोगी किया। जल (पानी) के बिना प्राणी का जीवित रहना असम्भव है, अतः जल् भान्ये से तात्पर्य यहाँ जीवनोपयोगी किया है।

धान्ये धात्वर्थ आच्छादन किया का भी द्योतक है-

धीयते आच्छाद्यते अनेनेति धानं, तस्य भावः धान्यम्।

मछिलयों को पकड़ने के लिए बिछाया जाने वाला जाल का वाचक जाल बादद जल् धातु से व्युत्पन्न हैं।

धान्य धात्वर्थं की व्युत्पत्ति समृद्धि अर्थ में भी सम्भव है— धनस्य भावः धान्यं—समृद्धिः ।

इस प्रकार 'जल धान्ये' केवल इतने ही धात्वर्थनिर्देश से यह अस्पष्ट ही रह जाता है कि वैयाकरणों को धान्ये धात्वर्थ से कौन सी व्याख्या अभिप्रेत है। क्षीरस्वामी और भट्टोजिदीक्षितकृत तैक्ष्ण्यम्, अतैक्ष्ण्यम् अर्थ में व्याख्या

विपरीतार्थक होती हुई भी एक ही समय में सम्भव है—

साहित्य में प्रचलित जाल्म शब्द दुष्ट, नीच का वाचक है। उद्घट व्यक्ति को बुराई, भलाई का पता नहीं चलता, नीच कमंं करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अतः वे अतीक्ष्ण, मूर्ख शब्दों से व्यवहृत होते हैं। दुष्ट व्यक्ति अन्यों की अपेक्षा चालाक होते हैं, किसी न किसी तरीके से कार्य साघ लेते हैं, अतः तीक्ष्ण कहलाते हैं। इस प्रकार तैक्ष्ण्यम् और अतैक्ष्ण्यम् दोनों विपरीतार्थ एक ही समय में सम्भव हैं।

बंगला भाषा<sup>४</sup> में भी जल शब्द घातन, आच्छादन, जीवन, समृद्धि अर्थी में प्रयुक्त होता है।

१. १।५७०

२. पृ० १०४

३. अ०को० २।१०।१६

४. बं०श० कोष १।६२०

हुण्ड् (हुडि) सङ्घाते वरणे (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी ।

सङ्घाते हरणे

घातुप्रदीप।

सङ्घाते

चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकुतस्त, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

मग्ने संघे च वरणं—स्वीकारः

कविकलपद्रुम । क्षीरतरंगिणी<sup>२</sup>।

टीकाकार चन्नवीर<sup>3</sup> ने पराजित होना अर्थ में हुण्ड् घातु की व्याख्या की है —

#### हुण्डते-पराजयते।

संस्कृत साहित्य में हुण्ड् धातु के प्रयोग अनुपलब्ध हैं किन्तु बंगला भाषा में प्रचितित हुण्ड् शब्द राशीकरण, स्वीकरण, हरण अर्थों का वाचक है। बंगला हुण्ड शब्द हुण्ड् धातु से ही व्युत्पन्त है। निमज्जन अर्थ में बंगला भाषा में हुड शब्द का प्रयोग किया जाता है। वोपदेव भी बंगाल देश के हैं, स्यात् इसी अभिष्ठाय से वोपदेव ने मन्ने अर्थ में हुण्ड् धातु का पाठ किया है।

कुण् (कुश) आह्वाने रोदने च (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, घातु-

प्रदीप।

रोदनाह्वानयोः

जैनेन्द्र ।

आह्वानरोदनयोः

शाकटायन, हैम ।

रोदे हूतौ

कविकल्पद्रुम ।

आह्वाने

चान्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र।

ऋक् संहिता भें आह्वान अर्थ में कृुण् धातु का प्रयोग देखिए—

१. पा०घा० १।१७२, १८०, क्षीर० १।१७२, १८०, घा०प्र० २७६, चा०घा०-१।३७७, जै०घा० १।४६०, काश्चा० १।४३४, कात०घा० १।३५४, शाक०घा० १।६३, है०घा० १।६८२, क०क०द्रु०घा० १६८

२. १।१७२

३. काश्वाव्याव १।४४३

४. बं०शकोष २।२३७३

४. पा०घा० १।४८४, क्षीर० १।४६६, घा०प्र० १।८४६, चा०घा० १।४८२, जै०घा० १।४६२, काश०घा० १।६४४, कात०घा० १।४६४, शाक०घा० १।३८४, है०घा० १।६८६, क०क०द्रु०घा० २६६

६. १०।३७।१८

विकोशनासो विष्वे च आयन्; विविध प्रजापित को आह्वान करते हुए सब अङ्गिरस आये। ऋक् संहिता में हो डर से चिल्लाना अर्थ में कुश् धातु का प्रयोग

देखिए-

वसन्तरण्यान्यां सायमकुक्षदिति मन्यते ।
भयानक जंगल में रहते हुए मनुष्य नाना प्रकार के पक्षी, मृग आदि के
शब्द को सुनते हुए मानों कोई चोर चिल्ला रहा है, डरे हुए समभे जाते हैं।
अथर्वसंहिता में विलाप करना अर्थ में प्रयोग देखिए—

क्रोशतु विकेशी पुरुषे हते।

पित के मारे जाने पर बिखरे बालों वाली (पत्नी) विलाप करने लगी।

ताण्ड्य ब्राह्मण<sup>3</sup> में चिल्लाना अर्थ में प्रयोग देखिए—

एतेन वा इन्द्र इन्द्रकोशे विश्वामित्रजमदग्नी इमा गाव इत्या-क्रोशत ।

इन्द्र इन्द्रकोश संज्ञक स्थान पर है, विश्वामित्रजमदग्नी—ये गौएं हैं, इस प्रकार जोर से चिल्लाये।

अक्रोशत् —उच्चैर्घोषं कृतवान्।

रामायण के अयोध्याकाण्ड<sup>४</sup> में रट लगाना अर्थ में कुश् धातु का प्रयोग देखिये—

एष फ्रोशति नत्यूहस्तं शिखीं प्रतिकूजति ।

चातक पी कहाँ, पी कहाँ रट लगा रहा है, मोर बोल रहा है, मानों पपीहें की बात का उत्तर दे रहा हो।

भट्टिकाव्य भें आर्त्तनाद करना अर्थ में कुश् धातु का प्रयोग देखिए-

चकम्पेऽतीव चुक्रोश जीवनाशं ननाश च।

वह कौंपा, अतिशय आर्तनाद करने लगा और जीवन से रहित हो गया।

१. १०।१४६।४

<sup>2. 20 2219</sup> 

३. १३।४।१४

४. ५६18

४. १४।३१

राजतरिङ्गणी' में भी चिल्लाना, आर्तनाद करना अर्थ में ऋ्र् धातु प्रयुक्त हुई है—

ज्वालामपर्यत्क्रोशन्त्याः शृगाल्या निर्गतां मुखात्;

चिल्लाती हुई शृगाली के मुख से उसने आग की लपट निकलती देखी। बंगला भाषा में ऋ्य् शब्द रोदन, आह्वान, आक्रोश, चिल्लाना अर्थों में प्रयुक्त होता है।

कन्तड़ भाषा<sup>3</sup> में ऋष्ट शब्द ऋ्ष् घातु से व्युत्पन्त है। कन्तड़ ऋष्ट शब्द 'पुकारना, चिल्लाना, रोदन, शोरगुल अर्थों का वाचक है।

इस प्रकार कुग् धातु के प्रयोगों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि रोना, चिल्लाना अर्थ में कुग् घातु आह्वान अर्थ की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध रही है। आह्वान अर्थ में ऋक्-संहिता में कुग् धातु का प्रयोग हुआ है किन्तु वहाँ आह्वान देवताओं से ही सम्बद्ध है। किसी व्यक्ति का नाम लेकर बुलाना आह्वान नहीं है; बिल्क हवन करते समय पितरों, देवताओं को उनका नामो-च्चारण कर हिव दी जाती है, वही आह्वान है। चन्द्रगोमी, दुर्ग आदि वैया-करणों ने केवल आह्वान अर्थ में कुग् धातु का पाठ किया है, स्यात् उन्हें रोदन अर्थ आह्वान अर्थ के अन्तर्गत ही अभिप्रेत होगा।

तेव्<sup>४</sup> (तेवृ) देवने (आ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम, कविकल्प-

द्रम !

रुजायाम् (प०)—काशकृत्स्न । देवने (आ०)—काशकृत्स्न । टीकाकार चन्नवीर कृत व्याख्या इस प्रकार है— तेव् देवने, दु:खे; तेवति दु:खितो, भवति । तेव् रुजायाम्, रोगे; तेवति, रिक्तो भवति ।

१. ६।१८४

२. बं०श०कोष १।६६८

३. क०हि०कोष पृ० २ (ः

४. पा०धा० १।३२७, क्षीर० १।३३३४, घा०प्र० १।४६८, चा०घा० १।४३८, जै०घा० १।४६१, काश्च०घा० १।२६३, ५०३, कात०घा० १।४२१, शाक०घा० १।१६२, है०घा० ११ , क०क०द्रु०घा० २६१

प्र. काशव्धाव १।२६३, ५०३

टीकाकार दुर्गादास<sup>े</sup> देवनम् शब्द की व्याख्या क्रीडा अर्थ में करते हैं— देवनमिह क्रीडा ।

तेवते जालः कन्दुकैनित्यमिति हलायुघः।

भट्टमल<sup>२</sup> देवनिमह रोदनम् कहते हैं।

इस प्रकार दुःख, रोग, कीडा अर्थ में तेव् घातु का प्रयोग माना गया है।
संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में तेव् देवने घात्वर्थ के सम्बन्ध में संकेत
उपलब्ध नहीं हैं किन्तु चन्नवीरकृत व्याख्या तेवते-रिक्तो भवति कन्नड़ भाषां
में प्रचलित तेवलु और तेवलि शब्दों से पुष्ट होती है —

तेवुलि, तेवलु-बाल भड़ने का रोग।

बाल भड़ जाने से सिर गंजा हो जाता है। चन्नवीर ने स्यात् इसी अभि-प्राय से तेवते, रिक्तो भवति व्याख्या की है। चन्नवीर भी कन्नड़ प्रदेश के ही हैं, कन्नड़ देश में प्रचलित अर्थ में तेव् रुजायाम् धात्वर्थ की उन्होंने व्याख्या की है।

खर्जं (खर्जु) पूजने च (व्यथने)(प०)—पाणिनीय।

मार्जने चान्द्र, शाकटायन।

मार्जने च (व्यथने) क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, जैनेन्द्र काशकृत्स्न, कातन्त्र, हैम।

व्यथामृजोः कविकल्पद्रुम।

टीकाकार चन्नवीरकृत<sup>५</sup> व्याख्या इस प्रकार है— खर्जित—शोधयते, पीडितो भवित पीडया।

खजू:--पीडा।

कात्यायन श्रीतसूत्र' में शब्द करना अर्थ में खर्ज् धातु का प्रयोग हुआ है—

१. श०क ब्रु व कोष

२. श०क०द्रु०कोष

३. क०हि०कोष कोष पृ० ३०५

४. पा०घा० १।१४१, क्षीर० १।१४१, घा०प्र० १।२२६, चा०घा० १।६८, जै०घा० १।४६४, काश्चा० १।६७, कात्वा० १।६७, शाक०घा० १।५५६, है०धा० १।१४५, क०क०द्रुव्या ११८

५. काश०धा० १।६७

६. 51818

यजमानः संस्कारात्
अक्षे खर्जत्यकन्ददग्निरिति जपति ।
खर्जनं च शब्दकरणम् ।
कात्यायन श्रौतसूत्र में एक अन्य स्थल पर देखिए—
स्वगोष्ठमिति च खर्जति ।

भाष्य—चक्रघर्षणजः शब्दः खर्जपदवाच्यः, स्वं च खर्जति चक्रघर्षणजं शब्दं कुर्वत्यनसीत्यर्थः।

मानव श्रीतसूत्र<sup>३</sup> में इसी अर्थ में खर्ज्धातु का प्रयोग देखिए— यदि खर्जेत्कन्दवत्यानुमन्त्रयेत ।

इस प्रकार वैदिक साहित्य में पूजन, मार्जन, व्यथन अर्थों से भिन्न शब्द करना अर्थ में खर्ज धातु के प्रयोग मिले हैं। बाद के साहित्य में खर्ज धातु पूजा, मार्जन अर्थ में प्रसिद्ध हो गई होगी, शब्द करना अर्थ लुप्त हो गया होगा। सभी वैयाकरणों ने शब्द अर्थ में घातु का पाठ नहीं किया।

बंगला भाषा<sup>3</sup> में खर्ज शब्द पूजन, कण्डूयन अर्थों का वाचक है। प्राकृत भाषा<sup>४</sup> में खर्ज् शब्द खुजली अर्थ का वाचक है।

खुजली करने में पीड़ा तो होती है अत: व्यथन अर्थ में खर्ज् घातु स्पष्ट ही है। वैयाकरणों द्वारा निर्दिष्ट मार्जन अर्थ भी खुजली अर्थ से भिन्न नहीं है। मार्जन पोंछना, उस स्थल को साफ करना अर्थ उसी से सम्बद्ध है। इस प्रकार खर्ज् घातु पूजा, व्यथन, मार्जन अर्थ में प्रचलित है, बंगला और प्राकृत भाषा इसमें प्रमाणस्वरूप हैं।

उष् (उष) दाहे (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम।

> रुजायाम् वधे, दाहे

काशकृतस्न, कातन्त्र । कविकल्पद्रम ।

१. १६।६।२०

२. ६।१।४।३०

३. बं ० श ० कोष १।७२३

४. पाइंग्ने पृ० ३४०

अ. पा॰ घा॰ १।४४६, क्षीर॰ १।४६० घा॰ प्र० १।६६६, चा॰ घा॰ १।२३२, काश्चा॰ १।२६०, कात॰ घा॰ १।२२१, शाक॰ घा॰ १।६२७, है॰ घा॰ १।४३३, क॰ क॰ द्रु॰ घा॰ ३०७

टीकाकार चन्नवीरकृत<sup>क</sup> व्याख्या इस प्रकार है— रुजायाम्—रोगे पीडायां वा । चश्रति पीडयति । टीकाकार दुर्गादासकृत<sup>२</sup> व्याख्या इस प्रकार है— दहि-भस्मीकरणे ।

यश्चापि धर्मसमयात् प्रच्युतो धर्मजीवनः ।

दण्डेनेव तमप्योषेत् स्वकाद्धम्मीद्धि विच्युतम् ।। मनुस्मृति ६।२७३

टीकाकार दुर्गादास ने दिह भस्मीकरणे घात्वर्थं की पुष्टि में मनुस्मृति से जो क्लोक उद्धृत किया है, चिन्त्य है। उपर्युक्त क्लोक में उप धातु भस्म करना अर्थ के स्थान पर पीड़ित करना अर्थ को व्यक्त रही है—

(धर्मजीवी बाह्मण यदि अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाये तो राजा उसे दण्ड देकर पीड़ित करें।)

ऋक् संहिता<sup>3</sup> में उप् घातु का प्रयोग देखिए— विश्वं ततवाणमोषति न्यर्शसानमोषति ।

जितने भी अनुचरसंघ हैं, उनको दग्ध करता है। पूर्ण रूप से दग्ध करता है, ताकि कुछ न बचे।

ओषति—दहति।

नि ओषति — निःशेषेण दहति।

अथर्वसंहिता में देखिए-

ओष दर्भ सपत्नान् ने ओष मे पृतनायतः। ओष मे सर्वान् दुर्हार्द ओष मे द्विषतो मणे।

हे दर्भमय मणे, मेरे शत्रुओं को भस्म कर, मेरे लिए सेना एकतित करना चाहने वाले शत्रुओं को भस्म कर, दूषित हृदय वाले सब शत्रुओं को भस्म कर। मुभसे द्वेष रखने वालों को भस्म कर।

शतपथ ब्राह्मण में नष्ट करना अर्थ में उष् घातु का प्रयोग देखिये— स यत्पूर्वोऽस्मात्। सर्वस्मात्सर्वान् पाप्मन औषतस्मात्पुरुष ओषति ह वै सतं योऽस्मात्पूर्वो बुभूषति य एवं वेद।

१. काशव्याव शारहव

२. श०क ब्रु॰कोष १।२७५ पृ०

<sup>3.</sup> १1१३015

<sup>8. 9817810</sup> 

स. १४।४।२।२

चूं कि इसने सबसे पहले पापों को दग्ध किया इसलिए इसका नाम पुरुष हुआ। जो भेद को समभता है और इस संसार में श्रेष्ठ होना चाहता है, वह अपने पापों को दग्ध कर देता है।

वृहदारण्यक उपनिषद् में भी उपर्युक्त पंक्ति ही वर्णित है। भट्टिकाव्य में उष् धातु का प्रयोग देखिये---

ओषाञ्चकार कामाग्निः।

कामाग्नि ने (रावण को) जलाया । भट्टिकाव्य<sup>3</sup> में ही एक अन्य स्थल पर देखिए—

चिचेत रामस्तत् क्रच्छ्मोषाञ्चक्रे शुवाथ सः

रामचन्द्र ने होश में आकर कब्ट कर अनुभव किया, तब वे शोक से घाध हुए।

कन्तड़ भाषा भें उषित शब्द उष् धातु से व्युत्पन्न है। उषित शब्द का अर्थ जला हथा है।

वंगला भाषा<sup>५</sup> में उप शब्द दाह और वध का वाचक है।

इस प्रकार उष् धातु के प्रयोगों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि उष् घातु आग से जलकर भस्म होना अर्थ में प्रचलित रही है। भस्म होना अर्थ ही मुख्यार्थ है किन्तु बाद में धात्वर्थ के क्षेत्र में विकास हुआ और प्रकरणवश शोक से दग्ध होना, कामाग्नि से दग्ध होना, अर्थों में प्रयुक्त होने लगी।

मान्<sup>६</sup> (मान) पूजायाम् (आ०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम ।

अच्चे विचारे कविकल्पद्रुम । टीकाकार चन्नवीर ने इसकी व्याख्या आदर अर्थ में की है—

<sup>2. 31818</sup> 

२. ६।१

३. १४।६२

४. क०हि०कोष पृ० १००

४. बं०श०कोष १।४५१

६. पा॰घा॰ १।६६०, क्षीर॰ १।६६८, घा॰प्र॰ १।६८०, चा॰घा॰ १।४६०, जै॰घा॰ १।४६०, काश्त॰घा॰ १।५६१, कात॰घा॰ १।४६६, शाक॰घा॰ १११५७, है॰घा॰ , क॰क॰द्रु॰घा॰ २२२

७. का०घा० १।१५६

पूजायाम् —आदरे; मीमांसते —आद्रियते । सामान्यतः अवस्था में वृद्ध, गुरुजनों को आदरसूचक मान्य माननीय शब्दों से सम्बोधित करते हैं।

पूजा अर्थ में मान् घातु से निष्पन मान्य, माननीय शब्दों का व्यवहार होता है। पूजा से तात्पर्य यहाँ आदर, सत्कार है। पूजा अर्थ सभी वैयाकरणों को अभिन्नेत है, अतः एक ही उदाहरण देना पर्याप्त है—

रामायण' में देखिए-

अध्विनो मानार्थं हि सर्वेलोकपितामहः, सर्वावध्यत्वमतुलमनयोर्देत्तवान् पुरा ।

सम्पूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा ने अध्वनीकुमारों का मान रखने के लिए इन दोनों को अनुपम वर दिया कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। विचार करना अर्थ में मान् धातु अत्यधिक प्रयुक्त हुई है— अथर्वसंहिता में देखिए—

तं देवा अमीमांसन्त वशेया ३ मवशेति । उसी समय देवताओं ने मीमांसा की कि यह वशा है या अवशा है । अथर्वसंहिता में देखिए—

पश्यन्त्यस्याश्चरितं पृथिव्यां पृथङ्नरो वहुघा मीमांसमानाः । मनुष्य इसके चरित्र की अनेक प्रकार से मीमांसा करके इसके चरित्र को पृथिवी में अनेक रूप वाला देखते हैं।

शतपथ ब्राह्मण<sup>४</sup> में देखिए— त्वं नेविष्ठं याज्ञवल्क्याग्निहोत्रस्यामीमांसिष्ठाः।

अनर्घराघव<sup>४</sup> में देखिये —

मोमांसयते किमार्यो यंऽकौशिकेऽप्यनुशासति ।

इस प्रकार विचार करना अर्थ में मान् धातु प्रचलित है। मीमांसा षड्दर्शनान्तर्गत है। पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा शास्त्र के ये दो भाग हैं। जैमिनि-प्रणीत यज्ञादिकम्मंकाण्ड की निरूपिका पूर्वमीमांसा है

१. प्राइ ० १२

२. १२।४।४२

<sup>3. 81813</sup> 

४. ११।६।२।४

४. २।४५

एवं उत्तरमीमांसा ब्रह्मनिरूपिका है । मीमांसाशास्त्र के अध्येता को मीमांसक कहा जाता है—

मीमांसमधीते वेद वेति मीमांसकः।

निर्वचनात्मक अर्थ के अनुसार जो व्यक्ति मीमांसा शास्त्र को समभता है, उस पर विचार करता है, उस व्यक्ति के लिए मीमांसते तिङन्त का प्रयोग होना चाहिए था, किन्तु चरित्र पर विचार करने, अपने गोत्र की जाँच पड़ताल अर्थ में मान् धातु के प्रयोग देखे गये हैं। इस प्रकार मीमांसा शब्द अपने संकुष्टित अर्थ मीमांसा शास्त्र नामक विचारणा को छोड़कर किसी भी प्रकार की जाँच पड़ताल, किसी पर भी विचार करना अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार मान् धातु के अर्थ में अर्थविस्तार स्पष्ट है।

विट् (विट) शब्दे (प०) — काशकुत्स्त ।

टीकाकार चन्नवीर ने विट् शब्दे धात्वर्ध की ब्याख्या हँसने अर्थ में की है —

विट शब्दे-हास्यशब्दे-वेटति - हसति ।

संस्कृत साहित्य में विट् धातु के प्रयोग अनुपलब्ध हैं। मराठी भाषा<sup>3</sup> में विटंबर्णे किया उपहास करना, मजाक उड़ाना अर्थ में प्रयुक्त होती है। स्यात् चन्नवीर मराठी भाषा से प्रभावित हैं।

मुण्ड्<sup>४</sup> (मुडि) प्रमर्दने, खण्डने (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातु-प्रदीप, हैम ।

छिदि मर्दे खण्डने कविकल्पद्रुम ।

चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन ।

मुण्ड् (मुडि) मार्जने (आ०)—पाणिनीय, घातुप्रदीप, चान्द्र, शाकटायन,

१. काशवधाव १।११०

२. वही

म०व्यु० कोष पृ० ६५८, म०श०कोष ६।

४. पा॰ छा॰ १।२२०, २१८, १७८, क्षीर० १।१७८, २११, २२३, घा०प्र० १। , चा॰ घा० १।१०६, ३८१, जै०घा० १।४६४, काश्च०घा० १।१८०, ४४४, कात०घा० १।१०७, ३६४, शाक०घा० १।६४२, है॰ घा० १। ,

मञ्जने क्षीरतरंगिणी, काशकृत्स्न, कातन्त्र । शुद्धौ जैनेन्द्र । मग्ने कविकल्पद्रम ।

सायण<sup>3</sup> मार्जन धात्वर्थ की व्याख्या शुद्धि अर्थ में करते हैं --शुद्धिन्येंग्भावो मार्जनम् ।

दुर्गादास टीकाकार<sup>२</sup> वोपदेविनिदिष्ट छिदि घात्वर्थ की व्याख्या केश-छेदन अर्थ में करते हैं—

छेद इह लोमच्छेद एव।

मुण्डति मुण्डं नापितः, लोमरहितं करोतीत्यर्थः।

वोपदेविनिर्दिष्ट मुिंड छिदि घात्वर्थ से किसी भी प्रकार का छेदन लिया जा सकता था किन्तु दुर्गादास टीकाकार ने केशच्छेदन अर्थ में ज्याख्या कर छिदि धात्वर्थ के क्षेत्र को सीमित कर दिया है।

केशच्छेदन अर्थ में मुण्ड् धातु का पाठ उचित ही जान पड़ता है। हिन्दुओं में यह प्रथा प्रचलित है कि नवजात बच्चे का छः महीने अथवा एक साल की अविध में (अपने-अपने रीति रिवाज़ के अनुसार एक निश्चित समय के बाद) मुण्डन संस्कार किया जाता है।

मुण्डन शब्द मुण्ड् धातु से व्युत्पन्न है। मुच्छकटिक<sup>3</sup> में मुण्डितं शब्द का सुन्दर श्लोक देखिए—

> शिरो मुण्डितं तुण्डं मुण्डितं चित्तं न मुण्डितं किमर्थं मुण्डितम्, यस्य पुनश्च चित्तं मुण्डितं साधु सुष्ठु शिरस्तस्य मुण्डितम्।

सिर मुंडा लिया, मुंह मुड़ा लिया, किन्तु यदि चित्त नहीं मुंडाया (साफ किया) किसलिए मुंडाया ? और फिर जिसका चित्त अच्छे प्रकार से मुंडा हुआ है, उसका सिर भलीभांति मुंड गया है।

यहां चित्त को पवित्र करना, अन्तःकरण की शुद्धि अर्थ में मुण्ड् धातु प्रयुक्त हुई है। अतः धातुपाठों में मार्जन अर्थ में मुण्ड् धातु का पाठ उचित ही है। मार्जन अर्थ से किसी भी पदार्थ-द्रव्य को शुद्धि की जा सकती है। मज्जने धात्वर्थ से भी शरीर की शुद्धि ही समभनी चाहिए। मुण्ड् धातु सामान्यतः सिर मुंडाने अर्थ में प्रसिद्ध है—

१. माध०धा० १।१७८

२. श०क ब्रु कोष ३।७४२

३. 513188

रामायण के सुन्दरकाण्ड में देखिये—

रावणश्च मया दृष्टो <mark>मुण्ड</mark>स्तैलसमुक्षितः । मैंने सिर मुंड़ाये हुए, तेल से नहाये हुए रावण को देखा । वायु पुराण<sup>्</sup> में देखिए—

अद्धं शकानां शिरसो मुण्डियत्वा व्यसर्जयत् ।

मुद्राराक्षस<sup>3</sup> में देखिए—

क्षपणक, उपासक, मुण्डितमुण्डस्त्वं नक्षत्राणि पृच्छिसि ? क्षपणक, उपासक, सिर मुंडाकर तुम नक्षत्र पूछ रहे हो ?

इस प्रकार मुण्ड् धातु सिर मुंडाने अर्थ में प्रसिद्ध है। केशच्छेदन से सिर की सफाई हो जाती है। मुण्ड धातु धीरे-धीरे चित्त के पवित्रीकरण अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगी, इस प्रकार अर्थ की दिशा में विकास हुआ।

लट्<sup>४</sup> (लट) बाल्ये (प०) — पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र । बाल्ये च जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हैम । बाल्योधत्योः कविकल्पद्रम ।

चकार पाठ से 'परिभाषण' अर्थ का संग्रह होता है।

क्षीरस्वामी बालिकया अर्थ में वाल्यम् घात्वर्थ की व्याख्या करते हैं— बाल्यम् - वालिकया।

टीकाकार चन्त्रवीरकृत<sup>६</sup> व्याख्या इस प्रकार है— वाल्ये च—वालिकयायाम्, अव्यक्तध्वनौ च । लटति—अव्यक्तं शब्दयति (तुनलाता है)।

टीकाकार दुर्गादाम<sup>®</sup> को देखिए— वालोऽज्ञ:, तस्य भावो बाल्यं व्यामोह इति यावत् । लटति लोकः शिशुः स्यात् । किञ्चिद्रदति वेत्यर्थः ।

१. ५।२२

२. २६।१३६

३. ४।३

४. पा॰धा॰ १।१६८, क्षीर० १।२००, घाटप्र० १।२६६, चा॰घा॰ १।८७, जै॰घा॰ १।४६४, काश॰घा॰ १।८६, कात॰घा॰ १।८४, शाक॰घा॰ १।४६१, है॰घा॰ १।२१०, क॰क॰द्रु॰घा॰ १४३

<sup>4. 81700</sup> 

६. काश०धा० १।८६

७. श०क०दु०कोष ४।२०४

यहाँ शिशु की कियाएँ खेलना, तुतलाना आदि अर्थ न लेकर बहुत विस्तृत अर्थ लिया गया है। नवजात शिशु को जिस प्रकार से किसी भी बात का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार से यह संसार भी अज्ञानी है, मोह माया के बन्धन में फंसा हुआ है। तत्वमिस, अहं ब्रह्मास्मि का ज्ञान न होने के कारण पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहता है। इस प्रकार दुर्गादास अज्ञान मितभाषी अर्थ में लट् धातु मानते हैं।

संस्कृत भाषा में लटक: शब्द दुर्जन का वाचक है---लटित यथेच्छ्या वदतीति लटक: ।

मराठी भाषा<sup>२</sup> में भी लटक शब्द दुर्जन का वाचक है एवं लटीकवाद वायदा न निभाना अर्थ का वाचक है—

देतो म्हण्न बोललों आतां जर न दिल्हें तर, मजकले लटीकवाद येकले।

दुर्जन यथेच्छ्या बोलते हैं। अतः परिभाषण अर्थ में लट् धातु स्पष्ट है, किन्तु बाल्यभाव मित्रभाषी अर्थ में लट् धातु के प्रयोग अनुपलब्ध हैं।

भण्ड् (भडि) परिहासे (आ०) -- कातन्त्र।

कुत्सायाम् पारिभाषणे काशकृतस्त ।

पाणिनि, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम, कवि-कल्पद्रम ।

परिहासे और कुत्सायाम् धात्वर्थ अन्य वैयाकरणों ने नहीं लिए हैं, किन्तु भण्ड् घातु परिहास और कुत्सा अर्थ में प्रचलित है—

कन्नड़ भाषा<sup>४</sup> में भण्डन शब्द हंसोड़ा अर्थ में प्रयुक्त होता है। भण्डन शब्द भण्ड परिहासे धातु से व्युत्पन्न है।

मंडन शब्द दुष्टता, लड़ाई के उपक्रम का वाचक है। जो दुष्ट होगा, निन्दा अवस्य करेगा अतः; निन्दा अर्थ स्पष्ट है।

१. श०क०द्रु०कोष ४।२०४

२. म०श० कोष

३. पा० घा० १।१७६, क्षीर० १।१७६, घा०प्र० १।२७०, चा०घा० १।३८०, जै०घा० १। , काश्च० घा० १।१७१, ४४३, कात०घा० १।३६४ शाक०घा० १।१०१, है०घा० १। , क०क०हु०घा० २०१

४. क०हि०कोष पृ० ३६०

लङ्घ (लघि) अनुगगत्योः (आ०) —कविकल्पद्रुम । अन्य वैयाकरणों ने उपवास अर्थ में लङ्घ् घातु का पाठ नहीं किया है, अतः विचारणीय है कि उपवास अर्थ में लङ्घ घातु प्रचलित है या नहीं ।

शिशुपालवध<sup>र</sup> में लङ्घन शब्द उपवास अर्थ में प्रयुक्त हुआ है— स्नस्ताङ्गसन्धौ विगताक्षपाटवे रुजा निकासं विकलीकृते रथे, आप्तेन तक्ष्णा भिषजेव तत्क्षणं प्रचक्रमे लङ्घनपूर्वकः कमः।

ढीली पड़ी हुई पहियों की सिन्ध वाले, नष्ट हुई धुरे की शक्ति वाले रथ के टूटने से निकम्मे होने पर चतुर बढ़ई ने पादक्रमणपूर्वक कार्य (रथ की सुधारने का कार्य) इस प्रकार आरम्भ कर दिया, जिस प्रकार शिथिल अंगों के जोड़ वाले नष्ट हुई नेत्रादि इन्द्रियों की सामर्थ्य वाले (अतएव) रोग से अत्यन्त विकल होने पर निपुण वैद्य उपवासपूर्वक चिकित्सा कार्य को आरम्भ कर देता है।

लङ्घनम्—पादेनाक्रमणम् उपवासद्य।

सिन्धी भाषा<sup>8</sup> में लङ्घ शब्द व्रत रखना अर्थ में प्रचलित है।

मराठी भाषा<sup>४</sup> में उपवास अर्थ में लंघन शब्द का प्रयोग होता है, उदाहर-णार्थ-जानेश्वरी ग्रन्थ में देखिये-

प्राकृत भाषा<sup>४</sup> में लंघइ, लघेइ शब्दों का प्रयोग उपवास अर्थ में होता है।

बंगला साहित्य महाभारत<sup>६</sup> में भी लङ्घ शब्द उपवास अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

कित्<sup>®</sup> (कित) निवासे रोगापनयने च (प०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी,

१. क०क०द्रु०घा० ६८

२. १२।२५

३. सि०डि०

४. १७१४०

४. पा०म०

٤.

७. पा०घा० १।७१३, क्षीर० १।२७०, घा०प्र० १।१००१, चा०घा० रा३०५, जै०घा० १।४६२, काश०घा० १।३७२, कात०घा० १।२६१, शाक०घा० १।४३६, है०घा० १।२८६, क०क०द्रु०घा० १८०

निवासे

धातुप्रदीप, काशकृत्स्न, कातन्त्र। चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम।

संशयेच्छावासारीग्ये

कविकल्पद्रम ।

निवास (वास) अर्थ में कित् घातु का प्रयोग सभी वैयाकरणों को अभि-प्रेत है, किन्तु रोगापनयन, संशय, इच्छा अर्थ में वैयाकरणों में अनैक्य है।

निवास अर्थ में केतनः, निकेतनम् शब्दों का प्रयोग बहुलतया हुआ है, अतः एक-दो उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा---

विसर्जिताय सा तेन गता शस्यिनिकेतनम् । विदा की हुई वह वरारोहा शास्त्र के स्थान पर गई। वनमुपगम्य महेन्द्रकृतकेतनः । निवास अर्थ में कित् धातु के तिङन्त रूप उपलब्ध नहीं हैं। रोगापनयन अर्थ में कित् धातु के प्रयोग देखिए— तैत्तिरीय ब्राह्मण ---

पशवोऽचिकित्सन्।

अन्नपूर्ण उपनिषद्<sup>४</sup>— योगशिखा उपनिषद्<sup>५</sup>— संशय अर्थ में —विचिकित्सति, मनः संशते ।

मराठी भाषा में कित शब्द संशय अर्थ में एवं केत शब्द इच्छा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—

श्रीमद्दासबोधग्रन्थ<sup>®</sup> में देखिए— नाना किंत निवारिले।

एक अन्य उदाहरण-

१. दे०मा०पु० १।२०।४२

२. वा०रा० १।७५। प

३. ३।७।६।२

४. २११

थ. ६।४६

६. श०क०द्रु०कोष २।१२६

७. १।१।१२

<mark>यथे न मानव ।</mark> किंत । हा मृत्युलोक विख्यात । प्रगट जाणसी समस्ता लाहान थोर ।<sup>3</sup>

<mark>इच्छा अर्थ में राधाविलास ग्रन्थ<sup>२</sup> में केत शब्द का प्रयोग हुआ है ।</mark> यज् (यज) देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु (उ०)—पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी,

धातुप्रदीप, जैनेन्द्र, काश-कुत्स्न, कातन्त्र, शाकटा-यन, हैम।

चान्द्र।

देवपूजायाम् देवाच्चीदानसङ्गकृती

कविकल्पद्रम ।

काशकृत्स्न घातुपाठ के टीकाकार चन्नवीर देवपूजासंगतिकरणदानेषु धात्वर्थ में निर्दिष्ट संगतिकरण शब्द को संगति और करण दो पृथक्-पृथक् पद मानकर व्याख्या करते हैं-

देवपूजासंगतिकरणदानेषु—देवपूजाया, घारणे, करणे, दाने च । सङ्गतिकरण से तात्पर्य सामान्यतः सज्जनों से मेलमिलाप करना है। सङ्गतिकरण अर्थ यज् धातु का गीण अर्थ है। यज्ञ जैसे पवित्र अवसर पर लोगों की उपस्थिति स्वाभाविक है, अतः सज्जनों के साथ मेल-मिलाप हो जाता है । टीकाकार चन्नवीरकृत घारण और करण अर्थ में सङ्गतिकरण पद की व्याख्या धात्वर्थ को नष्ट करने के बजाय भ्रम को उपस्थित करती है।

चन्नवीरकृत व्याख्या के अनुसार—

सः वस्त्रं दघाति।

सः कार्यं करोति।

इन वाक्यों के स्थान पर यदि

सः वस्त्रं यजित।

सः कायं यजित ।

वाक्यों का प्रयोग करें तो वे अपने सही अर्थ का बोघ करायेंगे किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता। घारण अर्थ में डुघाज् और करना अर्थ

१. ३।६।४२

२. द्र०म०व्यु०कोष

इ. पा०घा० १।७२४, क्षीर० १।७२६, घा०प्र० १। , चा०धा०१।६३०, जै॰घा॰ १। , काश॰घा॰ १।६९६, कात॰घा॰ १।६०८, হাক৹ঘা০ १।८६१, है०घा० १। , क०क०द्रु०घा० १२६

४. काश०धा० १।६९६

में डुकुज् धातु का प्रयोग देखा जाता है। अतः घारण और करण भिन्नार्थ न होकर एकार्थ हैं। धारण करना यज्ञ से सम्बद्ध है। धारण करना अर्थात् यज्ञ के निष्पादन अर्थ में यज् धातु का प्रयोग करें तो पूर्वपद यज्ञम् होना चाहिए—

यज्ञं यजति ।

तभी यज् घातु करणवाची हो सकती है। ऋक् संहिता में 'जीवयाजं यजते' प्रयोग हुआ है, किन्तु ऐसे प्रयोग विरले ही हैं, न के बराबर। सामान्यतः यजित तिङन्त रूप के प्रयोगमात्र से ही यज्ञ करना अर्थ स्पष्ट हो जाता है, यज्ञम् शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रह जाती।

रुह<sup>्र</sup> (रुह) बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च (प०)--पाणिनीय ।

बीजजन्मनि क्षीरतरंगिणी, शाकटायन । प्रादुर्भावे चान्द्र । जनने जैनेन्द्र ! जन्मनि काशकुत्स्न । जन्याम् कविकल्पद्रुम ।

टीकाकार चन्नवीरकृत<sup>3</sup> व्याख्या इस प्रकार है— जन्मनि—प्रसवे रोहति प्रसूते

रूह रूहम् रोहठाम् रोहणीयम्—चत्वारोऽङ्कुरे ।

इन सब धात्वर्थनिदेशों को देखते हुए यह विचारणीय है—बीजजन्मिन, जन्मिन, प्रादुर्भिव अर्थ एक दूसरे के स्थानापन्न हैं अर्थात् एकार्थी हैं, अथवा भिन्न-भिन्न अर्थ के द्योतक हैं ? यदि ये अर्थ एकार्थिक हैं, तो इन तीनों अर्थी में से कौन-सा अर्थ धात्वर्थबोध कराने में अधिक सशक्त है ? और यदि ये अर्थ-निर्देश भिन्न-भिन्न अर्थ के द्योतक हैं तो आज इन अर्थों में से कौन-सा अर्थ अधिक प्रचलित है ?

ऋक् संहिता<sup>४</sup> में ऊपर चढ़ना अर्थ में रुह<sup>्</sup> धातु प्रयुक्त हुआ है— दिवा रोहांस्यरुहत्पृथिव्या अरीरमत्पतयत्किच्चदभ्वम् ।

१. १।३१।५

२. पा०घा० १।४८६, क्षीर॰ १।४६८, घा०प्र० १।८६२, चा०घा० १।४८६, जै०घा० १।४६२, काश०घा० १।६४८, कात०घा० १।४६७, शाक०वा० , है०घा० १।६८८, क०क०द्रु०घा० ३४६

३. काराव्हाव १।६५८

४. ६।७१।५

रातपथ ब्राह्मण<sup>े</sup> में इसी अर्थ में रुह् घातु का प्रयोग देखिए— रोहिण्यामु ह वै पशवः । अग्नी आदधिरे मनुष्याणां काम रोहेमेति ते मनुष्याणां काममरोहयन् ।

रोहिणी नक्षत्र में ही पशु अग्नियों का आधान करते हैं कि मनुष्यों की इच्छा तक चढ़ सकें। उन्होंने मनुष्य की कामनाओं तक रोहण किया।

वृहदारण्यक उपनिषद् में वृक्ष का अंकुरित होना एवं मनुष्य के जन्म अर्थ में रुह् धातु का प्रयोग मिलता है—

यद् वृक्षो वृक्षणे रोहति मूलान्नवतरः पुनः । मर्त्यः स्विन्मृत्युना वृषणः कस्मान्मूलात् प्ररोहति ।

यदि वृक्ष को काट दिया जाता है जो अपने मूल से पुनः और भी नवीन होकर अंकुरित हो जाता है। इस प्रकार यदि मनुष्य को मृत्यु काट डाले तो वह किस मूल से उत्पन्न होगा।

भागवत पुराण<sup>3</sup> में अङ्कुरोत्पत्ति अर्थ में रुह् धातु का प्रयोग हुआ है— कामधियस्त्विय रिचता न परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि ।

आपके प्रति की हुई विषयवासनाएं वैसे ही कर्मफलदायिनी नहीं होतीं जैसे चुने बीजों से अंकुर उत्पन्न नहीं होते।

रघुवंश काव्य<sup>४</sup> में सौंपना अर्थ में रुह<sub>्</sub> घातु का प्रयोग हुआ है— गुणवत्<mark>सु रोपित</mark>श्चियः ।

योग्य पुत्रों को राज्य का भार सौंपकर । बुद्धचरित में उगना अर्थ में रुह् घातु का प्रयोग देखिए—

कामरागाग्निदग्धे तु धर्मो हृदि न रोहित । कामरूप अग्नि से दग्ध हृदय में फिर से धर्म नहीं उगता । बुद्धचरित में ही एक अन्य प्रयोग देखिए—

ऋतुभूम्यम्बुविरहाद्यवा बीजं न रोहति ; रोहति प्रत्ययस्तैस्तैस्तद्वत्सोऽपि मतो मम ।

१. २।१।२।७

२. ३।६।=

३. ६।१६।३६

४. टा११

४. २३।३६

६. १२।७२

जैसे ऋतुभूमि व जल के अमाव से बीज अंकुरित नहीं होता है और उन प्रत्ययों के होने से अंकुरित होता है, वैसे ही मैं उसे भी मानता हूँ। पंचतन्त्र<sup>9</sup> में घाव भरना अर्थ में हह घातु का प्रयोग देखिए—

> रोहित सायकैतिद्धं, छिन्नं रोहित वासिना । वाचा दुष्कतं बीभत्सं न प्ररोहित वाक्क्षतम् ।।

वाणों से बिद्ध अंग भर जाता है, तलवार का घाव भी पूरा हो जाता है किन्तु वाणी से बिद्ध हृदय कभी नहीं भरता, इसलिए दुर्वाच्य और घृणास्पद वचन कभी नहीं बोलना चाहिए।

राजतरंगिणी में विघ्नों का उपस्थित होना अथं में रुह् घातु प्रयुक्त हुई है-

हितं लोकोत्तरं किचिच्चिकीर्षसन्नतात्मनः,

रोहन्ति हा धिक्प्रत्यूहा मितपुण्यतया नृणाम् ।

जनता के कल्याणार्थ कोई लोकोत्तर कार्य करने वाले उदार पुरुषों के कार्य में पुण्यों की अल्पतावश अवश्य विघ्न उपस्थित होते हैं।

राजतरंगिणी में ही एक अन्य स्थल पर रह् धातु (पितृद्रोहरूपी पापमय वृक्ष का) अंकुरित, पल्लवित होना अर्थ में प्रयुक्त हुई है— स रोहद् द्रोहसंकल्पजन्मना पाप्मनाश्चितः।

(धूर्त की सतत प्रेरणा से राजपुत्र के मन में) पितृद्रोहरूपी पापमय वृक्ष अंकुरित तथा पल्लवित हो गया।

राजरंगिणी में ही एक अन्य स्थल पर (भ्रान्त बुद्धि का) उत्पन्न होना अर्थ में रुह् धातु का प्रयोग देखिए—

अतिकारुण्यमिषतस्तवायं पृथिवीपते, करिचन्मतिविष्यासप्रकारो हृदि <mark>रोहति</mark> ।

हे राजन्, मुभे ऐसा लगता है कि दया के आधिक्य से आपकी बुद्धि कुछ भ्रान्त सी हो गई है।

इस प्रकार इन उदाहरणों को देखते हुए स्पष्ट है कि रुह् धातु बीजोत्पत्ति अर्थ से ही सम्बद्ध है किन्तु अर्थविस्तार होने से विघ्नों का उगना, मनुष्य का

१. काकोलूकीयम् ३।१११

२. १।१५5

३. ७।६२७

उत्पन्न होना, भ्रान्त बुद्धि का उत्पन्न होना अर्थ में प्रकरणवश रुह् धातु का प्रयोग हुआ है। जिनेन्द्रबुद्धि, काशकृत्स्न आदि वैयाकरणों ने जन्मिन, जनने धात्वर्थों का निर्देश कर रुह् धातु के अर्थक्षेत्र को विस्तृत कर दिया है।

पाणिनिकृत बीज जन्मिन प्रादुर्भावे च अर्थनिर्देश में प्रादुर्भाव से उन्हें मनुष्य की उत्पत्ति अर्थ अभिप्रेत होगा।

बंगला भाषा भें रुह् शब्द जन्म, बीजोत्पत्ति, स्फूर्ति अर्थों में प्रचलित है।

कन्तड़ भाषा<sup>3</sup> में रुहिसु किया प्रकट हो, रूपित हो अर्थ में प्रयुक्त होती है।

#### तुदादिगण

कुड्ै (कुड) बाल्ये (प०)--पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, धातुप्रदीप, काश-

बाहुल्ये चान्द्र।

बाल्ये च जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन, हैम । बाल्ये दमे कविकल्पद्रम ।

चकार पाठ से यहाँ कुड् घातु से पूर्व पठित कूड घातु के घसने अर्थ का संग्रह होता है।

टीकाकार चन्नवीर ने बाल्ये घात्वर्थ की ट्याख्या कीडा अर्थ में की है-

बाल्ये--बालभावे, कुडति-कीडति

टीकाकार दुर्गादास<sup>४</sup> भी बाल्ये घात्वर्थ की व्याख्या बच्चों का खेलना अर्थ में करते हैं—

बाल्यमिह शिशुव्यापारः। कुडति, अकुडीत सिताभिः शिशुः।

- १. बं०श०कोष २।१६२५
- २. क०हि०कोष पृ० ३८८
- ३. पार्व्यार ६।८८, क्षीर्रं ६।८४, घार्व्यार ६।१०३, चार्व्यार ६।८४, जैर धार ६।४०१, काश्चर्यार ४।६८, कात्रव्यार ४।६४४, शाक्तर्यार ७।१३८०, हैर्व्यार ४।१३०, करकरद्वर्व्यार १४४
- ४. काश०घा० ४।६८
- ४. श०क द्रु०कोष

संस्कृत साहित्य में कुड् धातु के प्रयोग अनुपलब्ध हैं किन्तु सिन्धी, कन्नड़ भाषाओं से क्रीडा एवं अदन (घसन) अर्थ में कुड् धातु से व्युत्पन्न शब्दों का प्रयोग मिला है।

सिन्धी भाषा भें कुडण शब्द खेलना अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। पंजाबी भाषा भें कुड़ी शब्द बालिका के लिए प्रयुक्त होता है।

कन्नड़ भाषा<sup>3</sup> में कुड़िके शब्द छोटे वर्तनों का वाचक है, जिनसे छोटी-छोटी लड़िकयाँ खेला करती हैं। इस प्रकार कन्नड़ कुड़िके शब्द कुड़ घातु के वालकीडा अर्थ में प्रचलित होने की ओर ही संकेत कर रहा है। वेकार बैठकर जो व्यक्ति खाता रहता है, उस व्यक्ति के लिए कन्नड़ भाषा में कूतकोंडु शब्द का प्रयोग किया जाता है।

चान्द्र धातुपाठ में कुड् बाहुल्ये धात्वर्थनिर्देश चिन्त्य है। बहुलस्य भावः बाहुल्यम् । बाहुल्य शब्द का अर्थ अधिकता है । बाहुल्ये अर्थ में प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।

कुड् घातु बालकीडा अर्थ में अधिक प्रसिद्ध है। अदन अर्थ में भी प्रमाण कम ही हैं।

चुरादिगण

पुस्त्<sup>४</sup> (पुस्त) आदरानादरयोः (प०) —पाणिनीय, क्षीरतरंगिणी, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र,

हैम।

संघाते, आदरानादरयोः

घातुप्रदीप।

वन्देऽनाहत्याहत्योः

कविकल्पद्रम ।

ग्रन्थवाचक पुस्तक शब्द पुस्त् आदरे धातु से व्युत्पन्न है। पुस्तक को सर्वदा सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाता है।

१. सि०डि० पृ०

<sup>₹.</sup> 

३. क०हि० कोष पृ० १८५

४. पा०धा० १०।४७, क्षीर० १०।४८, घा०प्र० १०।६७, जै०धा० १०।४०३, काश्चा० ६।४१, काश्चा० ६।१०८२, है०घा० ६।७६-८०, क०क० द्रुष्या० १८२

हरिवंश पुराण भें कहा गया है-

मानं वक्ष्ये पुस्तकस्य शृणु देवि, समासतः; मानेनास्य फलं विन्द्यादमाने श्रीर्हता भवेत्।

पन्नों के समूह से ही पुस्तक बनती है, स्यात् इसी आशय से मैत्रेयरक्षित ने संघात अर्थ में पुस्त् धातु का पाठ किया है।

लेप्यादिशिल्पकर्म पुस्त शब्द से व्यवहृत होता है। अमर टीका में कहा गया है—

मृदा वा दारुणा वाथ वस्त्रेणाप्यथ चर्मणा, लोहरत्नै: कृतं वापि पुस्तमित्यभिधीयते ।

लेप्यादि शिल्पकर्म से व्यक्ति मजदूरी भी करते हैं किन्तु उनके इस कार्य को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता। इस प्रकार आदर, अनादर दोनों अर्थ एक दूसरे से विपरीतार्थक हैं, पुस्त् धातु का इन दोनों अर्थों में ही प्रयोग देखा जाता है।

बंगला भाषा में पुस्त शब्द बन्धन, आदर, अनादर, लेपनादिक्रिया अर्थों का वाचक है।

१. २५६1७६

२. अ०को० २।१०।२८

३. बं०श० कोष २।१३५१

### उपसंहार

प्रस्तुत अध्ययन के उपरान्त कुछ बातें, जिन्होंने समिष्ट रूप में विचारों को प्रभावित किया, इस प्रकार हैं—

धातुपाठों में उल्लिखित धातुएँ परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी तीनों प्रकार की हैं । पाणिनीय घातुपाठ में परस्मैपदी घातुओं के वर्ग में आत्मनेपदी और आत्मनेपदी धातुओं के वर्ग में उभयपदी धातुओं का पाठ किया गया है। भू धात के बाद परस्मैपदी धातुओं का वर्ग ही आना चाहिए था, किन्तू ऐसा न कर आत्मनेपदी घातएँ रखी गई हैं। सेट घातुओं में अनिट घातुओं का पाठ किया गया है, व्यञ्जनान्त धातुओं में भी दन्त्यवर्णान्त धातुओं का पाठ कण्ठ्यवर्णान्त धातुओं से पूर्व किया गया है। जबिक क्रम इससे विपरीत होना चाहिए था। इस प्रकार क्रम को घ्यान में न रखते हुए पाणिनि ने अतुल्यजातीय पदार्थों का सन्निवेश किया है। धातुओं को कम में न रखने से पाणिनि का कोई विशेष प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होता, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि पाणिनि ने ऐसे स्थलों को प्राग्धातपाठों से अविकलरूप में अंगृहीत करके पूर्वाचार्यों के प्रति आदरभाव व्यक्त किया है। चान्द्र, कातन्त्र, काशकृत्स्न, शाकटायन धात्पाठों में धातुएँ क्रमपूर्वक पढ़ी गई है। आनुपूर्वी की दृष्टि से हैम धातुपाठ अन्य धातुपाठों की अपेक्षा वैज्ञानिक है। हैम धातुपाठ में धातुएँ अकारादिकम से रखी गई है एवं प्रत्येक गण एक विशिष्ट अनुबन्ध में समाप्त होता है और इस गण की प्रत्येक धात उस अनुबन्ध से युक्त है जिससे धातुओं के गण की परीक्षा में सरलता होती है।

धात्वर्थनिर्देश की परम्परा प्राचीन समय से चली आ रही है। प्राचीन पाणिनीय धातुपाठ में भी धातुएँ अर्थसहित निर्दिष्ट हैं। कतिपय वैयाकरण पाणिनीय धातुपाठ में भी निर्दिष्टार्थ भीमसेनप्रोक्त मानते हैं। महाभाष्य-टीका में हमें पाणिनीय और भीमसेनीय दोनों प्रकार के प्रमाण उपलब्ध हैं; अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि पाणिनि ने संहिता रूप में एवं अर्थसहित दोनों प्रकार से घातुएँ पढ़ी थीं। पाणिनीय धातुपाठ के लघु और बृहद् दो पाठ रहे होंगे। संहिता रूप में पठित घातुओं का पाठ लघुपाठ रहा होगा, बृहत्पाठ में घातुएँ अर्थसहित होंगी। भीमसेन ने घात्वर्थों को ग्रन्थरूप में निबद्ध किया होगा। इसमें भी प्रामाणिक बुद्धि नहीं उत्पन्न हो सकती किन्तु भीमसेनीय घात्वर्थनिर्देश में प्रमाण उपलब्ध होने के कारण भीमसेन का निराकरण भी नहीं किया जा सकता। अतः मेरे विचार में भीमसेन ने घात्वर्थों का परिष्कार किया होगा, आज जो पाणिनीय घातुपाठ उपलब्ध है वह सायणद्वारा परिष्कृत है।

घातुपाठों में घातुएँ कहीं एकार्थी हैं और कहीं अनेकार्थी हैं। एकार्थी धातुओं की प्रतिशत संख्या अपेक्षाकृत अधिक है और चान्द्र धातुपाठ में एकार्थी धातुओं की संख्या सब धातुपाठों से अधिक है। एकार्थी, अनेकार्थी धातुओं में भी अर्थनिर्देश कहीं भावकदन्त शब्दों से हुआ है, कहीं कारककृदन्त शब्दों हुआ है; कहीं समस्त असमस्त उभयविध पदों से हुआ है; कहीं भावकर्मतद्धितान्त शब्दों से हुआ है; 'कगे नोच्यते' 'वन च नोच्यते' भी धात्वर्थनिर्देश के वैचित्र्य को द्योतित करते हैं। इस प्रकार धात्वर्थनिर्देश अनेक प्रकारों से किया गया है, धात्वर्थनिर्देश की शैली में अनेकरूपता है। कतिपय वैयाकरणों के मत में 'च' युक्त समस्त पदों से अर्थनिर्देश एवं जहाँ समस्त, असमस्त उभयविध पदों से <mark>अर्थनिर्देश</mark> किया गया है, उनमें असमस्त पद पश्चाद्वर्ती विद्वानों द्वारा विहित है। उनके मत में यदि एक ही व्यक्ति द्वारा अर्थनिर्देश किया गया होता तो उभय-विघ पदों मे न होकर एक ही समस्त पद में होता। कुछ वैयाकरणों के मत में चकार-पाठ से जो अर्थेनिर्देश किया गया है, वह धात्वर्थ के विरल प्रयोग को सूचित करता है। किन्तू मेरा विचार है कि चकार-पाठ से अर्थनिर्देश एवं उभयविध पदों में असमस्त पद से अर्थनिर्देश पश्चाद्वर्ती विद्वानों द्वारा विहित नहीं है, बल्कि ये प्रकार रचनाशैली की पद्धति के वैचित्र्य को ही द्योतित करते हैं। धात्वर्थनिर्देश भिन्त-भिन्न प्रकारों में किया गया है, अतः चयुक्त समस्त पद एवं उभयविध पदों से धात्वर्थनिर्देश को भी धात्वर्थनिर्देशशैली के प्रकार के अन्तर्गत ही समभना चाहिए।

इसी प्रकार को नोच्यते, वनु च नोच्यते धात्वर्थ के सम्बन्ध में भी वैया-करण मतभेद रखते हैं। 'नोच्यते' से तात्पर्य अर्थानर्देश नहीं किया गया माना जाता है। अर्थानर्देश न करने में विभिन्न वैयाकरणों ने विभिन्न कारण दिये हैं: (क) धातु अनेकार्थी हैं (ख) धातु कियासामान्यवाची है (ग) को वनु धातुओं के अर्थ अनिश्चित हैं। ये तीनों कारण अपने आप में खण्डित हो जाते है। कृ धातु कियासामान्यवाची होते हुए भी घातुपाठों में अर्थसहित निर्दिष्ट है। अव् घातु १६ अर्थों में पढ़ी गई है, अतः अनेकार्थी है। घातुपाठों में धातुएँ जिन-जिन अर्थों में निर्दिष्ट हैं केवल उतने ही अर्थों में प्रयुक्त होती हैं ऐसा नहीं है—'प्रयोगतोऽनुगन्तव्या अनेकार्था हि घातवः'। मेरा जहाँ तक विचार है, कंगे और वनु घातुएँ घटादि प्रकरण में पढ़ी गई हैं और पाणिनि को उनकी मित् संज्ञा अभिप्रेत नहीं है, अतः नोच्यते पद के प्रयोग से उन्होंने अपना मत स्पष्ट किया है। पाणिनि यदि चाहते तो वे अन्य प्रकरण में कंगे, वनु घातुओं का पाठ कर सकते थे तब मित् संज्ञा का अपने आप ही निषेघ हो जाता किन्तु ऐसा न कर उन्होंने पूर्ववर्त्ती वैयाकरणों द्वारा जिस स्थल पर उसका निर्देश किया था, उसी स्थल पर रखकर पूर्ववर्त्ती वैयाकरणों के प्रति आदर भाव व्यक्त किया था, उसी स्थल पर रखकर पूर्ववर्त्ती वैयाकरणों के प्रति आदर भाव व्यक्त किया है।

भावकृदन्त शब्दों से जो घात्वर्थनिर्देश किये गये हैं वे क्रिया को व्यक्त न कर संज्ञा या क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। कारककृदन्त और अव्युत्पन्न शब्दों से जो घात्वर्थनिर्देश किये गए हैं वे या तो विशेषण हैं या संज्ञावाची शब्द हैं, अतः उनमें भी क्रिया अव्यक्त है। अतिदेश से घात्वर्थनिर्देश में भी एक धातु के अर्थ को दूसरी धातु के अर्थ के रूप में रखा गया है, अतः क्रिया व्यक्त नहीं है और किवकल्पद्रम अतिदेश-घात्वर्थनिर्देश के आधिक्य से ही क्लिष्ट हो गया है—एक घातु के अर्थ को देखने के लिए अनेक धातुओं को देखना पड़ता है। गित, शब्द और हिंसा अर्थ में भी घातुओं का बहुत बड़ा वर्ग है; किन्तु सभी गत्यर्थक, शब्दार्थक तथा हिंसार्थक धातुओं का केवल गती, शब्द, हिंसायाम् अर्थनिर्देश करने से उनकी विशिष्ट गित, शब्द, हिंसा का बोध नहीं होता, अतः वे अस्पष्टार्थं की कोटि में आ जाती हैं। इस प्रकार व्यक्त कियावाची धात्वर्थों की न्यूनता एवं अव्यक्त कियावाची धात्वर्थों की अधिकतम संख्या ६ प्रतिशत है और वह जैनेन्द्र धातुपाठ में है।

धातुपाठों में अर्थनिर्देश सूत्रशैली में है, अतः वर्तते, भाष्यते कियापद लुप्त हैं। पाणिनि से पूर्ववर्त्ती आचार्यों की शैली में वर्तते, भाष्यते विधेयपदों का प्रयोग हुआ है एवं 'कर्माणः' उत्तरपद से धात्वर्थनिर्देश प्रचुर संख्या में हैं; किन्तु पणिनि के समय में 'कर्माणः' उत्तरपद का स्थान अर्थ उत्तरपद ने ले लिया और पाणिनि के बाद यह शैली उत्तरोत्तर कम होने लगी और भाव-कृदन्त शब्दों से धात्वर्थनिर्देश अधिक होने लगा। उपसंहार ३०६

चुरादिगणपिठत 'पट पुट-भाषार्थाः' घातुसूत्र के सम्बन्ध में कितपय वैयाकरणों का मत है कि 'भाषार्थाः' पद अपने आप में धात्वर्थ नहीं है। भाषार्थाः पद से तात्पर्य उनके मत में 'भाषा से जानना चाहिए' है, अर्थात् इन धातुओं के अर्थ अनिश्चित हैं, साहित्य में इनके प्रयोगों को देखकर इनके अर्थ निश्चित कर लेने चाहिए। किन्तु भाषार्थाः, भासार्थाः पद अपने आप में घात्वर्थ हैं—(भाषा अर्थः येषां ते, भासः अर्थः येषां ते)। पट्, पुट् धातुओं के प्रयोग भी शब्द एवं दीप्ति अर्थ में मिले हैं। 'भाषार्थाः' अर्थ से यहाँ केवल स्पष्टवाक् न होकर अस्पष्ट वाक् का भी ग्रहण होता है।

यही इस अध्ययन का निष्कर्ष है।

# परिशिष्ट

## घातुओं का अकारादिकम

| ऋम् संख्या | पृ० संख्या   | ऋम संख्या | पृ∙ संख्या  |
|------------|--------------|-----------|-------------|
| १ अङ्ग्    | ११५          | २३ कट्    | १३१         |
| २ अङ्घ्    | १०५          | २४ कण्    | १६०, २१४    |
| ३ अञ्च्    | १२२          | २५ कर्द्  | 938         |
| ु४ अट्     | 388          | २६ कर्ब   | 838         |
| ५ अभ       | १५२          | २७ कल्    | 388         |
| ६ अम्      | 8 <b>3</b> X | २८ कल्ल्  | २१६         |
| ७ अम्ब्    | २१=          | २६ कष्    | २५६         |
| ८ अय्      | १३८          | ३० कस्    | 980         |
| ६ अव्      | १७, १५४      | ्३१ कास्  | 980         |
| १० अंह्    | १५७          | ३२ कित्   | 568         |
| ११ इख्     | 888          | ३३ कुड्   | 300         |
| १२ इङ्ग्   | ११८          | ३४ कुण्   | २३६         |
| १३ ईङ्ख्   | ११२          | ३५ कुप्   | <b>२</b> ४४ |
| १४ ईष्     | 8 X B        | ३६ कुर्   | १८६, २३७    |
| १४ उ       | 980          | ३७ कुश्   | २८२         |
| १६ उख्     | 308          | ३८ कुज्   | १८६         |
| १७ उञ्छ्   | ६८           | ३६ केल्   | १४६         |
| १८ उष्     | रद६          | ४० के     | २८८         |
| १६ ऋ       | १८४          | ४१ कु     | ६०          |
| २० ऋफ्     | 335          | ४२ ऋथ्    | २६२         |
| २१ ऋष्     | १८६          | ४३ ऋम्    | १३६         |
| २२ कगे     | ₹o¥          | ४४ क्वण्  | २०६         |
|            |              |           |             |

| ४५ क्षण्    | २७४         | ৬৬ ছব্                  | १७३          |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| _ •         | २७६, २६=    | ७८ जल्                  | २८०          |
| ४७ क्षु     | २२६         | ७६ जस्                  | <b>२७</b> ७  |
| ४८ क्ष्वल्  | १५१         | <b>দ০</b> जर्ज <b>्</b> | २३६          |
| ४६ क्ष्वेल् | १४८         | <b>८१ जु</b>            | १७२          |
| ५० खञ्ज्    | १२७         | दर जुर <b>्</b>         | २६६          |
| प्र खद्     | 58          | <b>८३</b> जुष्          | २५६          |
| ५२ खल्      | १४          | <b>८</b> ४ भण्          | १६०, २२३     |
| ५३ खष्      | १७५         | ८४ जु                   | २ <b>२</b> २ |
| ५४ खज्      | 888         | द६ टिक्                 | १०४          |
| ५५ खर्ब     | १३४         | <u> </u>                | २९६          |
| ५६ खेल्     | १४७         | द = ढीक्                | १०३          |
| ५७ खोऋं     | १५१         | <b>८६ त</b> ड्          | २४६          |
| ५८ गज्      | २१७         | ६० तय्                  | १४२          |
| ५६ गज्ज्    | १८६, १६६    | <b>६१</b> तुज्          | २५२          |
| ६० गै       | २२१         | ६२ तुम्प्               | २५३          |
| ६१ गृ       | २३७         | ६३ तृह्                 | २७०          |
| ६२ गृज्     | २१७         | <b>६४ तृ</b> ंह्        | २७१          |
| ६३ गुज्     | २१३         | ६५ तर्क्                | २४७          |
| ६४ गर्द     | २८३         | ६६ तर्दे                | २५१          |
| ६५ घट्      | २४४         | ६७ तुर्व्               | २५५          |
| ६६ घण्ट     | २४४         | ६८ तेव्                 | २८४          |
| ६७ घु       | <b>२२</b> २ | ६६ तङ्ग्                | ११७          |
| ६८ घुर्     | १८६, २३५    | १०० त्वङ्ग्             | ११७          |
| ६६ झण्      | २२०         | १०१ त्रीक्              | १०४          |
| ७० चञ्च्    | १३३         | १०२ दय्                 | <b>२</b> ५४  |
| ७१ चय्      | 858         | १०३ दाश्                | २६ ह         |
| ७२ चर्      | १७, १५२     | १०४ देव्                | 52           |
| ७३ चल्      | १६२         | १०५ द्रम्               | <b>१</b> ३५  |
| ७४ चिरि     | 335         | १०६ द्रा                | ३८१          |
| ७४ चृत्     | २६६         | १०७ द्रु                | १७१          |
| ७६ च्यु     | १७३         | १०८ द्रू                | २७५          |

| १०६ द्रेक् | २१७               | १४१ फण्           | १६२  |
|------------|-------------------|-------------------|------|
| ११० दंश्   | २४३               | १४२ बर्ल्         | 588  |
| १११ धन्व्  | १४४               | १४३ बुक्क्        | २२१  |
| ११२ घाव्   | १४४               | ६४९ वृं ह         | 508. |
| ११३ घुर्व् | २५ <b>५</b>       | १४५ वर्ष          | १३३  |
| ११४ घूप्   | २४६               |                   | 385  |
| ११५ घुर्   | १८४               | १४७ भण्ड्         | 783  |
| ११६ ध्रेक् | ३६                | १४८ भल्ल्         | २५४  |
| ११७ घ्मा   | <b>२</b> २१       | १४६ भू            | १८   |
| ११८ घ्वज्  | १२६               | १५० भ्रेष्        | १८६  |
| ११६ घ्वन्  | २१३               | १५१ भव्           | २६४  |
| १२० ध्वंस् | १५६               | १५२ भ्रम्         | १६५  |
| १२१ नद्    | १६०, १६४,         | १५३ मख्           | 880  |
|            | २४८               | १५४ मङ्ग्         | ११७  |
| १२२ नम्    | २६१               | १४४ मण्           | 558  |
| १२३ नास्   | २१५               | १५६ मन्द् १७,६७   |      |
| १२४ नद्    | 838               |                   | २६६  |
| १२५ पट्    | १३०, ३०६          | १५७ मय्           | 888  |
| १२६ पण्ड   | १४०               | १५८ मयूख्         | 388  |
| १२७ पत्    | १६४               | १५६ मश्           | २२४  |
| १२८ पथ्    | १६७               | १६० मष्           | २५५  |
| १२६ पद्    | १८४               | १६१ मा            | ३२३  |
| १३० पय     | २७=               | १६२ मार्ज्        | 352  |
| १३१ पिञ्ज् | २४३               | १६३ मान्          | २८८  |
| १३२ पिट्   | २२०               | १६४ मिथ्          | २६३  |
| १३३ पुट्   | २४२, ३०६          | १६५ मीम्          | २६६  |
| १३४ पुथ्   | २४८, २६६          | <b>१६६</b> मुण्ड् | 280  |
|            | ३०१               | १६७ मेघ्          | २६३  |
| १३५ पुस्त् | 40 <b>(</b><br>53 | १७७ मृण्          | २७०  |
| १३६ पूज्   |                   | १६६ मुच्          | १२५  |
| १३७ पर्    | \$3\$             | १७० म्लेच्छ्      | २२७  |
| १३८ प्रुङ् | १७५               | १७१ यज्           | २१६  |
| १३६ प्लु   | १७६               | · ·               | 230  |
| १४० फक्क्  | 308               | १७२ रख्           | 110  |
|            |                   |                   |      |

| १७३ रघ्    | १०५                 | २०४ लिङ्ग्  | १२०        |
|------------|---------------------|-------------|------------|
| १७४ रङ्ग्  | 1888                | २०५ लूष्    | २२७        |
| १७५ रङ्घ्  | १०६                 | ,२२१ लोक्   | १५८        |
| १७६ रफ्    | <b>१३</b> ३         | २०७ लोच्    | २४४        |
| १७७ रण्    | १६०, २१०            | २०८ लर्व    | ? ३ ३      |
| १७८ रघ्    | २ <b>६७</b>         | २०६ वग्     | 3 ? 3      |
| १८० रम्ब्  | २६ंड                | २१० वङ्ग्   | ११६        |
| १७६ रम्    | = \( \)             | २११ वञ्च्   | १२३        |
| १८१ रम्म्  | २१८                 | २१२ वनु     | ३०५        |
| १८२ रय्    | १४२                 | २१३ वण्     | २२५        |
| १८३ रस्    | २०५                 | २१४ वय्     | १४०        |
| १८४ रास्   | २१४                 | २१५ वल्ग्   | ₹ ₹ ३      |
| १५५ रि     | २६८                 | २१६ वल्ल्   | 888        |
| १८६ रिख्   | १२१                 | २१७ वल्ह्   | २४७        |
| १८७ रिङ्ख् | १२१                 | २१८ वष्     | २५७        |
| १८८ रिङ्ग् | 388                 | २१६ वा      | <b>६</b> ६ |
| १८६ रिश्   | २७३                 | २२० वाश्    | 538.       |
| १६० रिष्   | 2x6                 | २२१ विट्    | 780        |
| १६१ रु     | २३०                 | २२२ वेल्ल्  | १४८        |
| १६२ रुश्   | २८६                 | २२३ व्रज्   | १२५        |
| १६३ हब्    | २५८                 | २२४ वर्ह्   | २७६        |
| १६४ रह     | २६७                 | २२५ व्यय्   | १६८        |
| १९५ रेम्   | <b>२</b> २६         | २२६ शट्     | 230        |
| १६६ रेव्   | १४४                 | २२७ शठ्     | २४२        |
| १६७ रेष्   | २२२                 | २२८ शल्     | १४३        |
| १९८ रंह    | १५६                 | २२६ शव्     | १५८        |
| १६६ लख्    | <b>१</b> १ <b>१</b> | २३० शस्     | २६०        |
| २०० लङ्ग्  | ११५                 | २३१ शिञ्ज्  | २३२        |
| २०१ लङ्घ्  | १०७, १३४,           | २३२ शुम्भ्  | १५६        |
|            | २६४                 | २३३ श्रध्   | F38        |
| २०२ लट्    | 787                 | २३४ इनथ्    | ३२४        |
| २०३ लिख्   | ७६                  | २३५ श्वञ्च् | १२१        |
|            |                     |             |            |

| २३६ विव     | १८०          | २५३ हय्    | १४४         |
|-------------|--------------|------------|-------------|
| २३७ रये     | १८०          | २५४ हा     | १५३         |
| २३८ सिध्    | २५३          | २५५ हि     | १८६         |
| २३६ सिम्म्  | २५३          | २५६ हिक्क् | २१६         |
| २४० सृ      | 378          | २५७ हिष्क् | २७४         |
| २४१ सृप्    | 308          | २५८ हिण्ड् | 358         |
| २४२ सेल्    | 388          | २५६ हुड्   | <b>१</b> ३२ |
| २४३ स्रु    | १७०          | २६० हुण्ड् | २८२         |
| २४४ स्कन्द् | १७५          | २६१ हूड्   | 235         |
| २४५ स्वल्   | <b>8</b> × 0 | २६२ होड्   | १३२         |
| २४६ स्तृह्  | २७०          | २६३ हेष्   | 33\$        |
| २४७ स्फुर्  | 90           | २६४ हिस्   | २७२         |
| २४८ स्पन्द् | ७३           | २६५ हर्य   | १४६         |
| २४६ स्यम्   | 385          | २६६ ह्रस्  | २२५         |
| २५० स्वन्   | २०३          | २६७ हाद्   | २०२         |
| २५१ हन्     | १८०, २६४     | २६८ होष्   | 280         |
| २५२ हम्म्   | १३७          | २६६ ह्वल्  | १६०         |

# सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

- अथर्ववेद-विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध संस्थान, होशियारपुर।
- अनर्घराघव (सम्पा०) श्री रामचन्द्र मिश्र, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१, १६६०
- अभिज्ञानशाकुन्तल—एम०आर० काले, बुकसेलर्स पव्लिशिंग कम्बा०, बम्बई ४४, १६६१
- अमरुशतक (सम्पा॰) चिन्तामन रामचन्द्र देवधर, औरियण्टल बुक एजेन्सी १४, पूना-२
- अष्टाध्यायी (सम्पा०) श्रीशचन्द्र वसु, इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १८९१
- आगमशास्त्र (सम्पा॰) विधुशेखर भट्टाचार्य, यूनिवर्सिटी आँफ कलकत्ता, १६४३
- आपस्तम्बधर्मसूत्र (सम्पा०) प०अ० चिन्नस्वामी शास्त्री, जयकृष्णदास हरिदास गुप्त, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, बनारस सिटी, १९३२
- आपस्तम्बश्रीतसूत्र (सम्पा०) प०अ० चिन्नस्वामी शास्त्री, ओरियण्टल इन्स्टी-ट्यूट, बड़ौदा, १९५५
- आर्यमंजुश्रीमूलकल्प (सम्पा०) परशुराम शर्मा, महायान-सूत्र-संग्रह, द्वितीय खण्ड, मिथिला विद्यापीठ, दरमंगा, १९६४
- <mark>आश्वलायन गृह्यसूत्र (सम्पा०) टी० गणपति शास्त्री, अनन्तशयन</mark> त्रिवेन्द्रम्, १६२३
- आश्वलायनश्रौतसूत्र (सम्पा०), हरिनारायण आप्टे, आनन्दाश्रम मुद्रणालय, १६१७
- ईशावास्योपनिषत् (सम्पा०) नारायण रामाचार्य, निर्णय सागर मुद्रणालय, मुंबई-२, १६४८
- उत्तररामचरित (सम्पा॰) जनार्दन शास्त्री पाण्डेय, मोतीलाल बनारसीदास, १९७०

3838

- ऋग्वेदसंहिता, सम्पा० एन० एस० सोनटणवे, वैदिक संशोधन मण्डल, २-४ मण्डल १९३६, ६-५ १४४१, ६-१० १९४६
- ऐतरेयब्राह्मण (सम्पा०) अनन्तकृष्ण शास्त्री, त्रिवेन्द्रम् भाग-१, १६४२, भाग-२, १६५२, भाग-३ १६५५
- कठोपनिषत् (सम्पा०) नारायण रामाचार्य, निर्णयसागर मुद्रणालय, मुंबई-२, १९४८
- कथासरित्सागर (सम्पा०), केदारनाथ शर्मा सारस्वत, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना-३, १६६०
  - कविकल्पद्रुम घातुपाठ (सम्पा०), जी० बी० पलसुले, पूना १६५४
  - काठकसंहिता (सम्पा०) श्रीपाद शर्मा सातवलेकर, व० श्री० सातवलेकर, स्वाच्याय मण्डल, मुंबई, १६४३
- -कातन्त्रघातुपाठ (दुर्गसिह) अप्रकाशित, जिज्ञासु शोध भवन, सोनीपत । कातन्त्रव्याकरण (सम्पा०) श्री गुरुनाथ भट्टाचार्य, कलकत्ता, बंगाल,
- कात्यायनश्रोतसूत्र, भाग-१ (सम्पा०) पं० नित्यानन्द पन्त, भाग-२, पं० गोपाल शास्त्री नेने, जयकृष्णदास हरिदास गुप्त, चौखम्बा संस्कृत सीरीजा, विद्याविलास प्रेस, बनारस, १९३६
- कात्यायनश्रोतसूत्र (सम्पा०), वेवर, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफ़िस, वाराणसी-१
- कालिदास-ग्रन्थावली (सम्पा०) रामप्रताप त्रिपाठी, किताव महल प्राइवेट लि०, इलाहाबाद
- -काव्यप्रकाश (सम्पा०) डाँ० नगेन्द्र, वाराणसी ज्ञानमण्डल लि०
- काशकृत्स्न धातुव्याख्यान (सम्पा०), युधिष्ठिर मीमांसक, भारतीय प्रा<mark>च्य</mark> विद्या प्रतिष्ठान, अजमेर
- काशिका (न्यास व्याख्या) (सम्पा०) श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती, नरेन्द्र रिसर्च सोसा-इटी ऑफ़ राजशाही, बंगाल, १६१३-१६
- काशिका (पदमंजरी व्याख्या), मैडिकल हाल यन्त्रालय, काशी, सं० १६५२
- किरातार्जुनीय (सम्पा०) प० शोभित मिश्र, चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला, बनारस, १९५२
- कौशिकसूत्र-जर्नल ऑफ़ अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी, भाग १४, न्यू

हैवन, फ़ार द अमेरिकन ओरियण्डल सोसाइटों, १६८०

गीतगोविन्द (सम्पा०) आर्येन्द्र शर्मा, खाण्डेराव पाण्डेय, संस्कृत परिषद् उस्मोनिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-७, १९६९

गोपथबाह्मण (सम्पा०), राजेन्द्रपाल मित्र, बिबलिओथिका इण्डिका, कलकत्ता,-१८७२

गर्भोपनिषत् (सम्पा०) नारायण रामाचार्य, निर्णय सागर मुद्रणालय मुंबई-२,... १६४८

गायत्रीरहस्योपनिषत्, अप्रकाशित उपनिषत्संग्रह, अड्यार पुस्तकालय, १६४८

गीता, गीता प्रेस, गोरखपुर १९६६

चरकसंहिता (सम्पा०), जयदेव विद्यालंकार, मोतीलाल वनारसीदास, दिल्ली-७, १६६६

चान्द्रधातुपाठ (सम्पा०) लीविश लिवजिग, जर्मन, १६०२

छान्दोग्योपनिषद् (शाङ्कर भाष्य), गीता प्रेस गोरखपुर, सं १६६४

जैनेन्द्रधातुपाठ (जैनेन्द्र महावृत्तिस्य) (सम्पा०) प० शम्भुनाथ त्रिपाठी, १९५६

जिमनीयब्राह्मण (सम्पा०) रघुवीर, लोकेशचन्द्र, सरस्वती विहार, नागपुर, १६५४

ताण्ड्यमहाब्राह्मण (सम्पा०) चिन्नस्वामी, पट्टाभिराम शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस, १६३५

तेंजोबिन्दूपनिषत् (सम्पा॰) नारायण रामाचार्य, निर्णय सागर मुद्रणालय, मुंबई-२, १९४८

तैत्तिरीयारण्यक (सम्पा०) वाबा शास्त्री फड़के, विनायक गणेश आप्टे, आनन्दाश्रम मुद्रणालय, १९२६

तैत्तिरीयबाह्मण, सम्पा० गोडबोले, विनायक गणेश आप्टे, आनन्दाश्रम मुद्रणालय, १९३४

तैतिरीयसंहिता, श्रीपादशर्मा स्वाघ्यायमण्डल, सूरत, १९५७

दशकुमारचरित (सम्पा०), पं० रामतेज शास्त्री, पं० केदारनाथ, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस १६४८

दूतवाक्य (सम्पा०) अनन्तराम शास्त्री बेताल, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी-१, १६६३ दैवम् —भारतीय प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, अजमेर, संवत् २०८६

धातुप्रदीप (सम्पा०) श्रीशचनद्र चक्रवर्ती, विमल चरण मैत्र, वरेन्द्र रिसर्च सोसाइटी, राजशाही, १६१६

नवसाहसाङ्कंचरित (परिमल पद्मगुप्त), चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१,-१९६३

नागानन्द (श्री हर्ष), आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली-६

नारदपरिवाजकोपनिषत् (सम्पा॰) नारायण रामाचार्यं, निर्णय सागर मुद्रणा-लय, मुंबई-२, १९४८

निरुक्त (निघण्टु सहित) सम्पा० परमेश्वरानन्द शास्त्री, मेहरचन्द लक्ष्मणदास, दरियागंज, दिल्ली-६, १६६४

नैषधीयचरित (सम्पा॰), त्रिभुवन प्रसाद उपाघ्याय, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफ़िस, वाराणसी-१, १६६१

पाणिनीयघातुपाठ (माघवीयघातुवृत्तिस्थ) सायण, (सम्पा०) स्वामी द्वारिका दास शास्त्री, तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी, १६६४

पञ्चतन्त्र (सम्पा॰) पं॰ रामचन्द्र भा, चौलम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१,

पद्मपुराण (रविषेण), (सम्पा०) पं० पत्नालाल जैन, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १६५६

प्रक्रियाकौमुदी (सम्पा०) कमलाशंकर, संस्कृत प्राकृत ग्रन्थमाला, भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, १९२५

प्रतापरुद्रीय (विद्यानाथ) (सम्पा०) डॉ० वे० राघव पूर्वमाडवीथि, मद्रास-४, १९७०

प्रतिमा (सम्पा०) डॉ० कंपिलदेव द्विवेदी, रामनारायण लाल इलाहाबाद, १६५८

प्रसन्तराघव (जयदेव) चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१, १९७२

बालचरित—चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१, १६६१

बुद्धचरित —चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी, १६६२-६३

बृहज्जाबालोपनिषत् (सम्पा०) नारायण रामाचार्य, निर्णय सागर मुद्रणालय, मुंबई-२, १९४८

बौधायनधर्मसूत्र (सम्पा॰) श्री चिन्नस्वामी शास्त्री, जयकृष्णदास हरिदास गुप्त, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफ़िस, बनारस, १९३४

भट्टिकाव्य—चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस-१, १६५१-५२

भविष्यमहापुराण—खेमराज श्रीकृष्णदास, वैंकटेश्वर स्टीम प्रेस, मुंबई, १६५६

भागवत महापुराण-पण्डित पुस्तकालय, काशी, १६५२

भामिनीविलास (सम्पा०) हरदत्त शर्मा, ओरियण्टल बुक एजेन्सी, पूना, १६३५

भावप्रकाश (भाविमत्र) मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, दिल्ली-६, १६५८

मत्स्यपुराण—खेमराज श्रीकृष्णदास, वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस

मनुस्मृति (सम्पा०) नारायण रामाचार्यं, सत्यभामाबाई पाण्डुरंग, निर्णय-सागर मुद्रणालय, १९४६

महाभारत-गीता प्रेस, गोरखपुर

महाभारत (नीलकण्ठ टीका), सदाशिव वीथि, चित्रशाला प्रेस, पूना,

महाभारत (सम्पा०) वी० एस० सुखयांकर, भण्डारकर बोरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, १६५६

महाभाष्य (सम्पा०) भागंवशास्त्री, शिवदत्त रघुनाथ, सत्यभामावाई पाण्डुरंग, निर्णयसागर प्रेस, मुम्बई, १६५१

महाभाष्य-दीपिका (सम्पा०), के० वी० अभ्यंकर, भण्डारकर ओरियण्डल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, १६७०

महावीरचरित, चौखम्बा विद्याभवन, बनारस-१, १९५५

महावीरचरित (सम्पा०) आनन्दीराम बरूह, १६६६

मानवश्रौतसूत्र(सम्पा०) आचार्य रघुवीर, इण्टरनेशनल एकाडमी ऑफ इण्डियन कल्चर, होज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली-१६, १९६३

मार्कण्डेयपुराण—स्वेमराज श्रीकृष्णदास, श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस मुम्बई,

मालतीमाधव (सम्पा०) शेषराज शर्मा शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरीज बनारस, १६५४ मीमांसादर्शन—विनायक गणेश आपटे, <mark>आनन्दाश्रम मुद्रणालय, १६२६</mark> मृच्छकटिक (सम्पा॰) रामानुज ओभा, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफ़िस, बनारस, १६५४

मेघदूत (सम्पा०) संसारचन्द्र, मोतीलाल बनारसीदास, १६७० मैत्रायणी उपनिषत् (सम्पा०) नारायण रामाचार्य, निर्णयसागर मुद्रणालय,

मुंबई-२, १६४८

मैत्रायणीसहिता (सम्पा॰) पादशर्मा, स्वाध्यायमण्डल, भारत मुद्रणालय, ओंषनगर, मुंबई प्रान्त, वि॰ सं॰ १९६८

मुद्राराक्षस (सम्पा०) एम० आर० काले, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६६५

याज्ञवल्क्यस्मृति—हरिनारायण आप्टे, आनन्दाश्रम मुद्रणालय, १६०४ योगचूडामण्युपनिषत्—नारायण रामाचार्य, निर्णय सागर मुद्रणालय, मुंबई-२, १६४८

रघुवंश—चौलम्बा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस-१, १९५३ राजतरंगिणी (सम्पा०) पाण्डेय रामतेज शास्त्री, पण्डित पुस्तकालय, काशी, १९६०

रामपूर्वतापिन्युपनिषत् — नारायण रामाचार्यं, निर्णय सागर मुद्रणालय, १६४८

रामायण—गीता प्रेस गोरखपुर, संवत् २०२४

लघुमंजूषा—चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफ़िस, विद्याविलास प्रेस, बनारस वाक्यपदीय—पुण्यराज टीका भाग-२ (सम्पा०), बलदेव उपाध्याय, वाराणसी, १९६८

वावयपदीय—ब्रह्मकाण्ड, चौखम्बा संस्कृत सीरीचा आफ़िस, वाराणसी-१, १६६१

वाक्यपदीय—हेलाराज टीका भाग-३ (सम्पा०) गोस्वामी दामोदर, कृष्णदास गुप्त ब्रजभूषणदास एण्ड कम्पनी, बनारस संस्कृत सीरीज, १६२८

वाजसनेयिसंहिता—पाण्डुरंग जावजी, निर्णय सागर प्रेस बम्बई, १६२६

विक्रमांकदेवचरित (सम्पा०)—विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज, हिन्दू विश्व-विद्यालयीय संस्कृत साहित्य अनुसन्धान समिति, १६५५

विकमोर्वशीय-रामनारायणलाल बेनीमाधव, इलाहाबाद-२, प्रथम संस्करण

विष्णुपुराण-गीता प्रेस, गोरखपुर

वेणीसंहार (भट्टनारायण) चौखम्बा संस्कृत सीरीजा, वाराणसी-१, १६५३

वैखानसधर्मसूत्र (प्रश्न) (सम्पा०), टी० गणपति शास्त्री, त्रिवेन्द्रम, १६१३

वैतानश्रोतसूत्र (सम्पा०) विश्वबन्घु, वी० वी० आर० आई० प्रेस, होशियार-पुर, १६६७

व्याकरणमहाभाष्य (सम्पा०)—एस्० डी० जोशी, पूना यूनिवर्सिटी, १९७५

शतक-त्रय (सम्पा०) दामोदर घर्मानन्द कोसंबी, भारतीय विद्या भवन, मुंबई, १९४६

शतपथ ब्राह्मण —गंगा विष्णुः, श्री कृष्णदास लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस मुंबई, १६४०

शब्दकौस्तुभ (सम्पा॰) पं॰ गोपाल शास्त्री नेने, जयकृष्णदास हरिदास गुष्त, चौलम्बा संस्कृत सीरीज आफ़िस बनारस १६३३

शाकटायनधातुपाठ (पाल्यकीर्ति शाकटायन) लाजरस कम्पनी प्रेस, बनारस शांखायनगृह्यसूत्र (सम्पा०) एस०आर० सहगल, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली-१५, १६६०

शिवोपनिषत् —अप्रकाशित उपनिषत् संग्रह, अड्यार पुस्तकालय, १६३३ शिवराजविजय (अम्बिकादत्त व्यास), बनारस, १६५२

शिशुपालवध (सम्पा॰) भगवानदत्त मिश्र, चौखम्बा विद्याभवन, बनारस-१, १९५५

ह्वेताह्वतरोपनिषत् (सम्पा०), नारायण रामाचार्य, निर्णयसागर मुद्रणालय, मुंबई-२, १६४८

षड्विशत्राह्मण (सम्पा०), डा० वे० रामचन्द्र शर्मा, केन्द्रीय संस्कृत विद्या-पीठ, तिरुपति, १९६७

सामरहस्योपनिषत्—अप्रकाशित उपनिषत् संग्रह, अड्यार पुस्तकालय, १६३३ साहित्यदर्पण (विश्वनाय), मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली-७, १६७३

सिद्धान्तकौमुदी (सम्पा०), श्रीपरमेश्वरानन्द शर्मा, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १६६० सुश्रुतसंहिता (सम्पा०) त्रिविकम यादव शर्मा, नारायण रामाचार्य, पाण्डुरंग, जावजी, मुंबई, शक १६८०

इरिवंशपुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर

हितोपदेश, पण्डित पुस्तकालय, काशी

हिन्दीधातुसंग्रह, हार्नली

हैम घातुपाठ (हैमप्रकाश महाव्याकरणस्थ) उत्तरार्द्ध (सम्पा०) श्री विजय क्षमाभद्र सूरि जी महाराज, मारवाड़

अग्रवाल वासुदेवशरण—पाणिनिकालीन भारतवर्ष, मोतीलाल बनारसीदास नेपाली खपरा, बनारस, २०१२ वि०

उपाध्याय बलदेव—संस्कृत शास्त्रों का इतिहास, शारदा मन्दिर, वाराणसी-१, १९७३

डॉ॰ गौरीनाथ शास्त्री—फ़िलासफ़ी आफ़ वर्ड एण्ड मीनिंग, संस्कृत कालेज, कलकत्ता, १९५६

डॉ॰ रामविलास शर्मा—भाषा और समाज, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा॰) लि॰, रानी भांसी रोड, नई दिल्ली-१, १९६१

त्रिपाठी भागीरयप्रसाद—पाणिनीय घातुपाठसमीक्षा, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९६५

त्रिपाठी रामसुरेश-संस्कृत व्याकरण-दर्शन, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-६, १६७२

द्विवेदी कपिलदेव — अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन, हिन्दुस्तानी एकादमी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, १६५१

निमिचन्द्र—आचार्य हेमचन्द्र और उनका राब्दानुशासन-एक अघ्ययन, चौलम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१, १६६३

प० चारुदेव — व्याकरणचन्द्रोदय, तृतीय भाग, मोतीलाल बनारसीदास, १६७१

पलमुले जी०बी०—द संस्कृत धातुपाठाज (अ क्रिटिकल स्टडी), डक्कन कालेज, पूना, १६६१

प्रेमी नाथूराम—जैन साहित्य और इतिहास, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर (प्रा०) लिमिटेड, मुंब ई-२, १६५६

बेल्वल्कर, एस० के० -- सिस्टम्स ऑफ़ संस्कृत ग्रामर, पूना, १९१४

- व्यूलर—लाइफ आफ़ हेमचन्द्र, पूना, १९३६
- मीमांसक, युधिष्ठिर—संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भारतीय प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, अजमेर, संवत् २०१६
- मुसलगांवकर—आचार्य हेमचन्द्र, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, १६७१
- मैंक्समूलर—भाषाविज्ञान पर भाषण, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, लखनऊ, १६६४
- वर्मा, सत्यकाम—संस्कृत व्याकरण का उदभव और विकास, मोतीलाल वनारसीदास, दिल्ली-७, १६७१
- शाह अम्बालाल जैन साहित्य का वृहद् इतिहास (सम्पा०) प० दलसुख मालवणिया, डॉ० मोहनलाल मेहता, १६६६
- ह्विटनी-संस्कृत ग्रामर, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली-६, १६६२
- ह्विटनी रूट्स वर्ब-फार्म्स एण्ड प्राइमरी डेरिवेटिब्स ऑफ़्द संस्कृत लैंग्वेज, लिपजिंग, १८८४

#### प्राकृत

- आचारांगसूत्र—पं० मुनि श्री कन्हैयालाल जी महाराज, श्री उ० भा० ३वे० स्था० जैन ज्ञास्त्रोद्धार समिति, राजकोट (सौराष्ट्र), १६५८
- उत्तराध्ययन सूत्र—पं० मुनि श्री कन्हैयानालजी महाराज, श्री उ० मा० स्वे० स्था० जैनशास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सौराष्ट्र, १६५८
- कर्पूरमंजरी (सम्पा०) नारायण रामाचार्य, निर्णयसागर मुद्रणालय, मुंबई, १९४१
- काव्यानुशासन (हैमचन्द्र) सम्पा० प्रो० रसिक लाल सी० पारीख, वी० एम० कुलकर्णी, श्री महावीर जैन विद्यालय, मुंबई, १६६४
- कुमारपाल प्रतिबोध (सोमप्रभाचार्य) (सम्पा०) मुनिराज जिन विजय, सेन्ट्रल लाइब्रेरी, बड़ोदा
- गउडवह-भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, १६२७
- गाथासप्तराती (सम्पा०) डाँ० जगन्नाथ पाठक, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी-१,१६६६
- दाठावंस (सम्पा॰), विमला चरनला, मोतीलाल वनारसीदास, द पंजाब

संस्कृत बुक डिपो, लाहौर, १९२४

दिव्यावदान (सम्पा०) — डॉ॰ पी० एल॰ वेष, मिथिला विद्यापीठ, १६५६

देशीनाममात (सम्पा०) मुरलीधर बनर्जी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, १६३१

- पउमचरिज (सम्पा०) हरिवल्लभ चूनीलाल भायणी, सिंधी जैनशास्त्र शिक्षा-पीठ, भारतीय विद्या मवन, मुंबई-२, १६५३
  - पाइजलच्छीनाममाला (सम्पा०) वेचरदास जीवराज दोशी, काशीराम जैन ग्रन्थगाला, आर० सि० एच० वरड एण्ड को० २३६, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, बम्बई-३, १६६०
- प्रश्नव्याकरणसूत्र (सम्पा०)—त्रेष्ठि मंघुभाई तिलक्चंद भवेरी, वेणीचन्द्र सूरजचनद्र आगमोदय समिति, १९१६
- प्राकृत व्याकरण(सम्पा०) —शङ्कर पाण्डुरंग पण्डित, द भण्डारकर ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, पूना, १६३०
- भविसयक्षकहा (सम्पा०)—सी०डी० दलाल, ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा,
- यशस्तिलकचम्पू (सम्पा०) प० सुन्दरलाल शास्त्री, श्री महावीर जैन ग्रन्थ-माला, १६६०
- विशेषावश्यक भाष्य (सम्पा०) राजेन्द्र विजय, दिव्यदर्शन कार्यालय, कालु-शीनी पोल, कालुपुर रोड, अहमदाबाद, वि० सं० २४८६
- सनत्कुमारचरित (सम्पा०) फतहसिंह, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोघपुर, १६६६
- सूअगडांगसुघ (सम्पा०) पुष्फिभिक्खू श्री सूत्रागमप्रकाश सिमिति, जैन स्थानक-रेलवे रोड, गुडगांव छावनी (पूर्व पंजाब)
- सेतुवन्घ (सम्पा०) पण्डित शिवदत्त, पाण्डुरंग जीवजी, मुंबई, १६३४
- स्थानांगसूत्र—प० मुनि कन्हैयालाल जी महाराज, अ०भा० व्वे० स्था० जैन शास्त्रोद्धार समिति, (राजकोट, सौराष्ट्र), १६६४
- संयुत्तनिकाय पाली (सम्पा०) भिक्षु जे० कश्यप, पाली पब्लिकेशन बोर्ड, बिहार गवनंमेण्ट, १६५६

### बंगला

कविकंकणचण्डी—स्व० मुकुन्दराम चक्रवर्ती, जगन्नाथदास, कलकत्ता, चित्तपुर रोड, १६३०

- विद्यापति-पदावली (सम्पा०) नगेन्द्रनाथ गुप्ता, क्षितीशचन्द्र मुखोपाध्याय, वसुमती साहित्य मन्दिर, कलकत्ता, १९३५
- महाभारत—काशीराम दास (सम्पा०) स्वामी परमानन्द ग्रन्थ प्रकाश कलकत्ता
- श्री धर्ममंगल—धनराम चक्रवर्ती (सम्पा०) पीयूषकान्ति महापात्र, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, १९६२

#### मराठी

- रुक्मिणीस्वयंवर---नरीन्द्र (सम्पा०) प्रो० गणेश महादेव डोलके, विदर्भ संशोधन मण्डल, नागपुर, १६७१
- ज्ञानेरवरीगूढार्थदीपिका—वेदान्तकेसरी श्री बाबा जी महाराज पण्डित, श्री ज्ञानेज्वर मथुराद्वैत सांप्रदायिक मंडल, दहिसाथ, अमरावती विदर्भ, १६६०
- रुविमणीहरण-सामराज, महाराष्ट्र काव्यग्रन्थ शक १८२७
- श्रीमद्दासबोधग्रन्थ—वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स प्रा० लि०, मुंबई-२, १८८३
- सर्वसंग्रह (कर्णपर्व) मोरोपन्त, मुंबई, शक १७८३

## शोधप्रबन्ध, लेख

- धात्वर्थविज्ञानम् शोधप्रबन्ध , भगीरथप्रसाद त्रिपाठी, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, २०२६ वि०
- अनेकार्था हि धातवः—लेख, भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी, सरस्वती सुषमा, विश्व-संस्कृत-सम्मेलनांक, २६ वर्ष, २ अंक, वे० सं० २०२८, कार्यालय अनु-सन्धान संस्थान, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-२
- पाणिनीये धातुपाठेऽर्थनिर्देशः—लेख, पं० चारुदेव, द जर्नल ऑफ़् ओरियण्टल रिसर्च मद्रास, भाग २७, १८४७-४८
- जैन शाकटायन काण्टेम्पोरेरी विद अमोघवर्ष फस्ट-लेख, के० बी० पाठक, इण्डियन एण्टिक्वेरी, १६१४ क्रमांक ४३

#### कोध

- अमरकोष—श्रीमदमरसिंह, चौखम्बा संस्कृत सीरीजा ऑफिस, वाराणसी-१ १६६८
- उपनिषद्वाक्यकोष--जी० ए० जेकव, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६६३

- करनड़िहन्दीकोष—डॉ॰ एन॰ एस॰ दक्षिणामूर्ति, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १६७१
- कम्पेरेटिव डिक्शनरी आफ् इण्डोआर्यंन लैंग्वेज, आर**०** एल० टरनर, लन्दन आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, तोरोन्टो, १९६६
- चतुर्वेद-वैयाकरण-पदसूची (सम्पा०) विश्वबन्धु, विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, १६६०
- टेक्नीकल टर्म्स एण्ड टेक्नीक ऑफ् संस्कृत ग्रामर—के०सी० चटर्जी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, १९६९
- डिक्शनरी आफ़् संस्कृत ग्रामर—के॰ वी॰ अभ्यंकर, ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, वड़ौदा, १६६१
- डिस्किप्टिव कैंटलाग आफ़् संस्कृत मेन्युस्किप्ट, भाग-६, हरप्रसाद शास्त्री, एशियाटिक सोसाइटी आफ़ बंगाल, कलकत्ता, १६३१
- द पंजाबी डिक्शनरी—भाई मायासिह, लेंग्वेज डिपार्टमेंट, पंजाबी वि०वि० पटियाला, १६६१
- पंजाबी कोष-पंजाबी डिपार्टमेंट, पटियाला, १६५५
- पाइअसद्महण्णव-पण्डित सेठ हरगोविन्द दास त्रिक्रमनंद, कलकत्ता, १६२८
- बङ्ग्य शब्द-कोष—हरिचरण बन्द्योपाध्याय, साहित्य एकेडमी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, १९६७
- मराठी ब्युत्पत्तिकोष कृष्णाजी पाण्डुरंग कुलकर्णी, केशव मिकाजी ढवले, श्री आर्य समर्थ सदन, मुंबई-२, १९४६
- महाराष्ट्री शब्दकोष (सम्पा०) श्री यशवन्त राम दाते श्री चिन्तामणि गणेश कर्वे, श्री आंबा चांदोरकर, चिन्तामणिशंकर दातार, महाराष्ट्र कोश-मण्डल लि •, पूना-२, १९३३
- वाचस्पत्यम् कोष—तारानाथ भट्टाचार्य, चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी-१ १६६२
- वैदिक-पदानुक्रम-कोष सम्पा०—विश्ववन्धु, विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध संस्थान, होशियारपुर, ब्राह्मण आरण्यक भाग, १९७३
- वेदांग-सूत्र भाग, १६७१
- शब्दकलपद्रुम कोष राजा राधाकान्तदेव, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६६१

संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी—मोनियर विलियम, आक्सफोर्ड क्लेरेण्डन प्रेस, १८६६

संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी—वी०एस्० आप्टे, प्रसाद प्रकाशन, पूना, १६५६ हिन्दी इंगलिश डिक्शनरी—परमानन्द मेवाराम, एस्० जे० कोऑपरेटिव सोसाइटी, हैदराबाद सिन्घ १६१०

हुलायुषकोष (सम्पा०) जयशंकर जोशी, प्रकाशन व्यूरो, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, संस्कृत भवन, वाराणसी ।





# विद्यानिधि प्रकाशन

भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक डो० ब्लाक, गलो नं० १० (समीप श्रीमहागौरी मन्दिर) खजूरी खास, दिल्ली-११००६४